#### त्यागराज

# भगनान गोतम बुद्ध

( पूर्वार्ध, चरित्रभाग )

प्रंथकार:

रामचन्द्र गोविंद् कोलंगडे, वकील, हुबळी सम्पादकः—' योगीश्वर प्रन्थमाला' व योगीश्वर याज्ञवल्क्य, शुक्ल यजुर्भणिमाला, याज्ञवल्क्य-दर्शन, इत्यादि प्रंथांचे कर्ते

व

**केशव आप्पा पाध्ये**, बी. ए., एल्एल्. बी.,

अडव्होकेट, मुंबई

मुंबई येथील आन्ध्रापालाजिकल सोसायशेचे व्हाइस प्रेसिडेंट; मुंबई येथील गुद्ध सोसायशेचे सन्मान्य सेकेटरी, व 'गुद्धप्रभा' प्रमासिकाचे संपादक, 'हेमाद्रि,' 'कालिदास स्किमंज्वा' 'अंताजी कावळे' इत्यादि प्रंथांचे कर्ते.



'असावादित्यो वदा'

सन ९४६ गुंबई

- शके १८६७

#### पुस्तक मिळण्याची ठिकाणें:--

जगदीश्वर बुक-डेपो,
माधवनाग, मुंबई नं. ४
श्रीसमर्थ बुक-डेपो,
गिरगांव, मुंबई नं. ४
परचुरे पुराणिक आणि कं.
बुकसेलर्स व पव्लिशर्स,
मुंबई नं. ४

कोलंगडे आणि बंधु, किल्ला हुवळा

( प्रकाशकांनीं सर्व हक्क राख्न ठेविले आहेत. )

प्रकाशकः—**माधव रामचंद्र कोलंगडे,** कोलंगडे आणि बंधु, हुब्र्ळा

मुद्रकः—**रा. का**. तटणीस, श्रीलक्ष्मी-नारायण प्रेस, ३३४ अकुरद्वार, मुं**बई नं. २** 

## अर्पण-पत्रिका

**डॉ. बिमल चरण लॉ,** M. A., B., L. Ph. D., D. lit.

रायल एशियाटिक सोसायटी (लंडन) व तिन्त्या मुंबई व कलकत्ता येथील शाखांचे फेलो; बोद्ध व जैन धर्मग्रंथ व हिंदुधर्मशास्त्र, भरतखंडाचा प्राचीन इतिहास व भूगोल व अनेक विविध विषय यांतर विद्वत्ताप्रचुर व संशोधनपूर्ण असे विद्वन्मान्य ग्रंथ लिहून व सार्वजनिक संस्थांस सढळ हातानें उदार देणग्या देऊन आपली कीर्ति ज्यांनीं जगभर सुप्रतिष्ठित करून ठेवली आहे, अशा दानश्चर व विद्वद्वत्नास हा ग्रंथ

सादर व सप्रेम अर्पण केला आहे.

प्रंथकर्ते



डॉ**० बिमल चरण लॉ** M. A., BL., PH. D., D. Lir. (कलकत्ता)



### डॉ. बिमल चरण लॅा,

় एम्. ए., बी. एऌ्., पीएच्. डी., डी. लिट्.

#### ह्यांचा अल्प परिचय

#### निसर्ग भिन्ना स्वयमेव संस्थितम् । यस्मिन् द्वयं श्रीश्च सरस्वतीच ॥ कालिदास

सरस्वतीचा वरदहस्त ज्याच्या मस्तकावर आहे, त्याला चौदा विद्या व चौसष्ट कला ह्यांचे पूर्ण ज्ञान होतें. लक्ष्मी एखाद्यावर प्रसन्न झाली म्हणजे त्याला धनधान्य, संपत्ति ह्यांची कधीहि वाण पडत नाहीं. ह्या दोनहि देवींचा वरदहस्त एकसमया-वच्छेदेंकरून एकाच व्यक्तीवर पडेल असा माणूस मात्र विरळा. ह्या सर्वसाधारण नियमास जे अनेक अपवाद दिसून येतात, त्यांपैकीं आमचे चरित्रनायक हे एक होत. बंगाल प्रान्त हा सर्व हिंदुस्तानांत राजकीय व सामाजिक बाबतींत तसेंच आधिभौतिक शास्त्रें व साहित्य (इंग्रजी व बंगाली ) ह्यांत पुढें सरसावला आहे. हिंदुस्तानांतील इतर प्रान्तापेक्षां बंगालमध्यें इंग्रजी अंमल फार लवकर सरू झाला. त्यामुळें पाश्चात्य संस्कृतीची छाप त्या प्रान्तावर सर्वाच्या आधी बसली असावी हें सहाजिकच आहे. .धार्मिक क्षेत्रांत राममोहन रायः, बाबू केशवचंद्र सेनः, महर्षि रामकृष्ण परमहंसः, स्वामी विवेकानंद वगैरेंची नांवें प्रामुख्यानें पुढें येतात. राजकीय क्षेत्रांत बाबू सरेंद्रनाथ बानर्जी, डब्ल्य, सी. बानर्जी, लाल मोहन घोस, सी. आर. दास वगैरे गृहस्थांची नांवें सुप्रसिद्ध आहेत. बंकीमचंद्र, सर अञ्जतोष बानर्जी, सर मुकर्जी, रवींद्रनाथ टागोर, रामानंद चतर्जी, दासगुप्त, सर रोमेशचंद्र दत्त, इतिहासाचार्य मुकर्जी वगैरे अनेक महाविद्वानांची नांवें साहित्य क्षेत्रांत चमकत प्रकाप्रमाणें स्त्री वर्गातिष्ठं सरोजिनी नायड़, कमला देवीचद्वोपाध्याय वगैरेनी आंग्लभाषा व आंग्ल कवित्व ह्यावर आपले प्रभुत्व गाजवून इंग्लंड देशांतिह कीर्ति संपादिली आहे.

आमचे चरित्र नायक डॉ. बिमल चरण लॉ हे कलकत्त्यांतील लॉ नांवाच्या पाचीन जमीनदार घराण्यांत जन्मले. त्यांच्या वडिलांचे नांव अंबिकाचरण लॉ

हें असून, आजाचें नांव जयगोर्विद लॅा, सी. आय्. ई असें होतें. बालपणापासून त्यांची बुद्धि कुशाप्र दिसत होती. त्यांच्या विडलांनी त्यांच्या विद्याभ्यासाकहे फार लक्ष दिलें होतें. सन १९१४ सालीं ते पाली भाषा घेऊन कलकत्ता यनिन्हिसिटीच्या बी. ए.च्या ऑनर्स परीक्षेंत उत्तीर्ण झाले. त्यांचा अभ्यास कलकता येथील प्रेसिडेन्सी कॉलेजमध्यें परा झाला होता. सन १९१६ मालीं संस्कृतात लिहिलेलें बौद्ध वाङ्मय, प्राचीन शिलालेख व भाषातुलनाशास्त्र वगैरे ऐच्छिक विषय घेऊन एम्. ए. च्या परीक्षेत पहिल्या वर्गांत पहिले आले. कायदाचा अभ्यास करून त्यांतिह ते पदवीधर झाले. सन १९२४ सालीं प्राचीन भरतेखंडाचा इतिहास व संस्कृति ह्या विषयांत परीक्षा देऊन डॉक्टर ऑफ फिलॉसॉफी ही पदवी त्यांनी मिळविली. त्याच वर्षी त्यांनीं कांहीं विषयांत नवीन संशोधन कार्य केल्याबहल त्यांस सर अग्रतोष मुकर्जी सुवर्णपदक देण्यांत आले. लखनी युनिक्हर्सिटीने त्यांना इतिहास ह्या विषयांत असलेल्या त्यांच्या प्रावीण्याबहल डी. लिट ( वाङ्मय विषारद ) ही पदवी दिली असून शिवाय बानर्जी प्राईस अर्पण केलें आहे. कलकत्ता युनिष्हर्सिटीनें त्यांस प्रिफिथ प्राईस देऊन त्यांचा बहुमान केला आहे. बौद्धधर्म व बौद्धवाङ्मय ह्यांचा सखोल अभ्यास कहन ह्याच्या प्रसारासाठी त्यांनीं जे अश्रांत श्रम केले, त्याबद्दल आपला आदर व्यक्त करण्याकरितां सिंन्हरुद्वीपांतील (सिलोन ) विद्यालंकार पेरिवन ह्या नांवाच्या विद्यापीयनें या प्रिथतयश विद्वद्रत्नास बुद्धागमिशरोमणि अशी पदवी अर्पण केली. ह्यासंबंधानें विशेष लक्षांत ठेवण्यासारखी गोष्ट ही कीं, अशा तन्हेचा बहुमान सिंहलद्वीपांतील कोणत्याहि विद्यापीयकडून भारतीयांना अद्याप मिळाला नाहीं. ह्यांचे सालीना उत्पन्न एखाद्या छोटेखानी संस्थानिकाच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या बरोबरीनें आहे; परंतु त्यांची राहणी साधी असून त्यांचा स्वभाव फार मनमिळाऊ आहे. बौद्ध व जैन ह्या धर्मीच्या वाड्मयाचा त्यांनी दांडगा अभ्यास केला असून त्यावर विद्वत्ताप्रचुर व संशोधनपूर्वक असे अनेक प्रंथ लिहिले आहेत. विशेषतः बौद्ध धर्माच्या प्रसाराकरितां ते फार झटत असतात. ''पाली वाङ्मयाचार' इतिहास" ह्या विषयावर त्यांनीं एक विस्तृत प्रंथ लिहिला असून त्याचे दोन भाग आहेत. बौद्धांचा धर्मप्रंथ त्रिपिटक ह्याची समय माहिती ह्या प्रंथांत त्यांनी शिस्त-वारीनें दिली आहे. मराठी भाषेंत " बुद्धचरित्र" ह्या नांवाचा एक विस्तृत 📆 तयार होत आहे, अशी त्यांस माहिती मिळतांच त्यांनी त्या प्रथाचे एक कर्ते

भीयुत केशवराव आप्पा पाध्ये ह्याजकडे कागद व छपाई ह्यांची महर्वता लक्षांत आणून प्रथ प्रकाशनाच्या मदतीकरितां १५०० रुपयांची उदार देणगी दिली, ह्याबद्दल या पुस्तकाचे प्रथकर्ते त्यांचे अत्यंत आमारी आहेत.

डा. ठाँ, ह्यांनीं भरतखंडाचा प्राचीन इतिहास, त्याची भौगोलिक परिस्थिति, पुराणवस्तुसंशोधन, हिंदु ठाँ, बौद्ध, जैन वाङ्मय ह्या व इतर अनेक विषयांवर जे विद्वत्ताप्रचुर विद्वन्मान्य ग्रंथ निर्माण केले आहेत, त्यांमुळें महाराष्ट्र, बंगाल, यू. पी., मदास, सिलोन, वगैरे भरतखंडातील विद्वन्मंडळाशीं त्यांचा संबंध जुळून आला आहे. ह्यांशिवाथ इंग्लंड, जर्मनी व अमेरिका ह्या देशांतील विद्वान लोकांनीं त्यांच्या बुद्धिमत्तेचा व ग्रंथकर्तृत्वाचा फार गौरव केला आहे. त्यांतील कांहीं संस्थांचीं नांवें खाली नमूद करतो:—

कलकत्ता येथील भौगोलिक मंडळाचे व कलकत्ता येथील प्रान्यवाणी मंदीराचे अध्यक्ष असून खालील नमूद केलेल्या संस्थांचे ते उपाध्यक्ष आहेत:-कलकत्ता येथील शास्त्रीय शोध प्रसारक मंडळ, भारतीय संशोधन मंडळ, बुद्ध सोसायटी मुंबई. ब्रिटिश इंडियन असोसिएशन १९४२-४३ सालचे उपाध्यक्ष, वगैरे.

खार्ली नमूद केलेल्या व इतर विद्वन्मंडळाचे व संस्थांचे ते सभासद आहेत:—

(१) ग्रेट ब्रिटन व आयर्लंड येथील रायल एशिऍटिक सोसायटीचे व त्या संस्थेच्या बंगाल व मुंबई येथील शाखांचे सन्माननीय फेलो. पुणें येथील भांडारकर ओरिएन्टल रिसर्च संस्था, अलाहाबाद येथील गन्गानाथ झा संशोधन संस्था, कलकत्ता येथील ह्यां-शिक्षण मंडल, शांतिनिकेतन येथील विश्वभारती विद्यापीठ, मुंबई येथील हिस्टारिकल सोसायटीच्या इंडॉलॉजी शाखेचे ते सभासद आहेत; व अमेरिकेंतील पीर्वात्य मंडलाचे ते कॉर्पोरेट मेंबर आहेत.

#### देणग्या

जगांतील विहन्मंडळांत त्यांची लेखक या नात्यानें ख्याति आहेः परंतु त्यांच्या देत्तृत्वाबद्दल लोकांना फारशी माहिती आहे असे दिसत नाहीं. गुप्त दानाची त्यांस फार आवड असत्यामुळें लोकामध्यें आपत्या दानग्रूरपणाचा गाजाशाज होणें हें त्यांस रचत नाहीं. त्यांच्याकडून रोजच्या रोज ज्या देणग्या दिल्या जातात त्यांची च्या अगदी नजीकच्या मित्रमंडळीस वार्ताही नसते. परंतु ज्या संस्थाना त्यांजकडून गुप्त रीतीनें देणग्या मिळतात व ज्यामुळें त्यांचेअस्तित्व जगांत

कायम चिरकाल टिकलें जातें त्यांजकडून सदरील देणग्या उजेडांत येतात. भतदयेनें प्रेरित झाल्यामुळें त्यांजकहून ज्यांना ज्यांना मदत होते त्यांचे क्षेत्र फार विस्तत आहे. दुर्दैवानें निरनिराळ्या कारणानें जे त्रस्त, पीडित, दुबळे व ऋगण व हवालदील होतात, त्यांना त्यांजकङ्गन सढळ हातानें मदत मिळते. उच्च ध्येय आपणापुढें ठेऊन व जनताजनार्दनास मदत केल्यानें नर नारायणाची सेवा घडते अशा उदात्त बुद्धीनें व भावनेनें ते सर्व लोकांना मदत करतात. ऋग्णालयांत पृष्कळ रोग्यांना तेथें राहन उत्तम औषयोपचार मिळावा अशी त्यांनी व्यवस्था बऱ्याच रोग्यांकरितां केली आहे. शाळा व कॉलेजमध्ये पुष्कळ विद्यार्थ्यांना शिष्यवत्त्या दिल्या आहेत. उच्च शिक्षण घेण्याकरितां सवलती मिळाव्या म्हणून त्यांनीं पष्कळ देणग्या दिल्या आहेत. ज्ञानप्रसाराकरितां ते पृष्कळ मदत करतात. त्यांच्या औदार्याचा प्रवाह गंगीघाप्रमाणें सारखा वाहत असतो. त्यांच्या कांहीं देणाया विशेष लक्षांत घेण्यासारख्या आहेत. कलकत्ता मेडिकल कॅालेजच्या ॲंडरसन कॅजॲल्टी ब्लॉकला व बादशहांच्या क्षयरोग निवारण फंडाला त्यांनी फार मोठी मदत केली आहे. ह्याचप्रमाणें त्यांनीं कलकत्ता येथील व बंगाल प्रान्तांतील इतर ठिकाणच्या निरनिराळ्या हास्पिटलासाँह सढळ हातानें मदत केली आहे, त्यांची यादी विस्तारभयास्तव देतां येत नाहीं चाल्ह युद्धांत डॉ. लॉ ह्यांनी सरकारला फार मोठी मदत केल्याबद्दल व्हाइसराय लॉर्ड व लेडी लिनलिथगो व बंगालचे व सिलोनचे गव्हर्नर ह्यांजकहून त्यांस अनेक वेळां प्रशंसापत्रें मिळाळीं आहेत. चाल युद्धकाळांत त्यांनी सरकारास दिलेल्या देणग्यांची स्वकम रू. एक लक्ष पन्नास हजार आहे. डॉ. लॅा ह्यांनीं विद्यावृद्धिकरितां ज्या देणग्या दिल्या आहेत, त्यांतील ठळक येणेंप्रमाणें:

<sup>(</sup>१) बंगालच्या रायल एशिऍटिक सोसायटीस रु. ११०००; (२) खींद्र-नाथ समितीस रु. १०००; (३) कलकत्ता येथील अशुतोष हॉलकरितां रु. ५०००; (४) चित्तरंजन सेवासदनास आपल्या के मुलीच्या स्मरणार्थ रु. ५०००; (५) आपला आजा जयगोविंद ला ह्यांच्या स्मरणार्थ एका ट्रांस्पिटलास रु. २५००; (६) मुंबई येथील रायल एशिऍटिक सोसायटीस रु. २०००; (७) छंडन येथील रायल एशिऍटिक सोसायटीस रु. २०००; (८) कलकत्ता येथील निर्णालया कॅललेजांत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरितां शिक्यकृत्या देण्यासाठीं रु. ५०००

डॉ. बी. सी. लॉ ह्यांची वाङ्मय क्षेत्रांतील कामिगरी बहुमोल असून तिजबह्ल पौर्वात्य व पाश्चिमात्य विद्वानानीं मुक्तकंठानें प्रशंसोद्गार काढले आहेत. ह्या प्रंथांत डॉ. लॉ ह्यांची जाडी विद्वत्ता व सूक्ष्म संशोधन बुद्धि आढळून येते. डॉ. लॉ ह्यांनीं बौद्धधर्म, जैनधर्म, भरतखंडाचा प्राचीन इतिहास व भूगोल व पुरातन वस्तुसंशोधन-शास्त्र ह्या विषयांवर अनेक प्रंथ लिहिले असून ते विद्वत्मान्य झाले आहेत.

(१) वृद्धकाळीन क्षात्रजाती ह्या पुस्तकांत त्यावेळच्या सर्व क्षित्रयांचा इतिहास मोठ्या मार्मिक व संशोधक बुद्धीनें लिहिला आहे. (२) वौद्ध व जैन प्रंथांत भरतखंडाचा आलेळा इतिहास ह्यांत भरतखंडांतीळ भौगोलिक क्षेत्रें व दोन्हीं वाङ्मयांत भारतीयांच्या सामाजिक, नैतिक, आर्थिक स्थितीचें जें दिद्धर्शन केळें आहे, त्याचा मार्मिक इतिहास लिहिला आहे. तत्कालीन राजेरजवाडे, धनिक. देवचेवीचे प्रकार, चाळ, नाणीं वगरेचा त्यांत समावेश केला आहे. सदरील प्रंथकर्त्यांनें बौद्ध वाङ्मयांत उल्लेखिलेल्या खालील शहरांची विस्तृत व मनोवेधक माहिती दिली आहे:-शावस्ती, राजगृह, उज्जैनी, कोसंबी, छत्र वगरे. सदरील ऐतिहासिक प्रंथाबहल विंटरनिट्झ वगरे पाश्चिमात्य विद्वानांनीं त्यांची फार तारीफ केली असून अशा तन्हेचे प्राचीन इतिहासावर प्रकाश पाडणारे प्रंथ लिहिल्याबहल त्यांचा धन्यवाद गाइला आहे. सदरील प्रथकर्त्यांनें भरतखंडांतील पवित्र स्थानें ह्या विषयावर एक अमोलिक ग्रंथ लिहिला आहे; त्यांत प्राचीन नद्या, पर्वत, तीर्थें ह्यांचें दुर्मिळ असणारें वर्णन दिलें आहे.

बौद्ध धर्माप्रमाणेंच जैन धर्माचा त्यांनी उत्तम अभ्यास केला असून ते जैनधर्मिय विद्वानांस मान्य झाले आहेत. जैनधर्माच्या संस्थापकांपैकी एक महावीर ह्यांचें चरित्र त्यांनीं सुंदर रीतींनें लिहिलें आहे. बौद्ध धर्मावरील प्रंथाचा त्यांचा अभ्यास दांडगा असून त्यांतील बुद्धाचें तत्त्वज्ञान, नीतिशास्त्र व धर्मशास्त्र, ह्यांचा अभ्यास त्यांनीं सुक्ष्म रीतींनें केलेला आहे.

पाली वाङ्मयाचा इतिहासः—ह्या पुस्तकाचे दोन भाग असून त्यांत बोद्ध धर्मग्रंथ (त्रिपिटक) ह्याचा सांगोपांग इतिहास डॉ. लॅा ह्यांनीं परिश्रमपूर्वक व समतोलबुद्धीनें लिहिला आहे. त्रिपिटक प्रंथाचें डॉ. लॅा ह्यांनीं पूर्णपणें कसें अवगाहन केलें आहे ही गोष्ट सदरील प्रंथाच्या वाचकांना सहज दिसून येईल. केंच विद्वान गृहस्थ सेनार्ट, जर्मन विद्वान गृहस्थ विंटरनिट्झ ह्यांनीं सदरील प्रंथाबह्ल ह्यांचा फार गौरव केला आहे.

बुद्ध घोषाचे चिरित्र व त्याचे ग्रंथः— बुद्धघोष ह्या नांवाचा एक थोर ग्रंथकार सिंहलद्वीपांत इ. स. च्या पांचक्या शतकांत होऊन गेला. त्यानें बौद्ध धर्मग्रंथाचें सिंहली भाषेंत पुनरुजीवन करून त्याजवर अनेक टीका लिहित्या. बुद्धघोषाच्या टीका विद्वत्ताप्रचुर असून त्यानें बुद्धधर्मग्रंथांतील कांहीं विकट प्रशावर आपले स्वतंत्र विचार प्रगट केले आहेतः त्यामुळें बुद्धघोषाची बौद्धग्रंथासंबंधीं कामिगरी अत्यंत महत्त्वाची समजली जाते. इ. स. पूर्वी तिसऱ्या शतकांत सम्राट अशोकानें जसें बौद्धधर्मास महत्त्वाचें चालन दिलें, त्याच मासत्याचें किंवहुना अधिक चालन बुद्धघोषानें इ, स. पांचक्या शतकांत सद्दरील धर्मास दिलें. डॉ. लॉ ह्यांनीं त्याचें लिहिलेलें चरित्र त्यांच्या नेहमींच्या विद्वत्तेप्रमाणें संशोधनपूर्वक व सांगोपांग माहितीनें भरलें आहे.

डॉ. लॅं ह्यांनीं बौद्धधर्मविषयक आणखी बरेच घंथ लिहिले आहेत. त्यांत ''बौद्धधर्मीतील स्वर्ग आणि नरकः '' ''भूतें खेतेंः '' '' वुद्धकालीन स्त्रियांची सामाजिक स्थिति '' वगैरे विद्वत्ताप्रचुर प्रंथ लिहिले आहेत. शेवटच्या प्रंथांत तत्कालीन स्त्रियांच्या सामाजिक स्थितीचें, त्यांच्या दास्यत्त्वाचें चटकदार वर्णन केलें, आहे.

Buddhist Concepts ( बौद्धधर्मीतील कांहीं विचार प्रमेयों ):—ह्या प्रंथांत ११ प्रमेयांवर प्रंथकर्त्यांने आपले विचार प्रगट केले आहेत. तसेंच बौद्ध जातककथा ह्याशिवाय द्युद्धवंश व चिर्रयापीटक असे त्यांनी महत्त्वाचे लेख लिहिले आहेत. हे " इंडियन कल्चर" ह्या मासिकाचे संपादक आहेत. " बौद्धवंश व महावस्तु " ह्या प्रंथांवर त्यानी टीका लिहिल्या आहेत. पाश्चिमात्य विद्वान रॅपसन आणि जेकोबाय ह्यांना हे प्रंथ फार आवडले आहेत.

#### बंगाली वाङ्मय

बंगाली भाषेंत डॉ. लॅं ह्यांनी खालील प्रंथ लिहिले आहेत:—(१) गौतमञ्जद, (२) लिच्छवी जाती, (२) प्रेततत्त्व, (४) बौद्धरमणी, (५) बौद्धयुगभुगोल, (६) जैन गुरु महावीर चरित्र, (७) सौंदरानंद काट्य वगैरे.

हिंदुलावर दानासंबंधी प्राचीन कायदा ह्या विषयावर डॉ. लॉनें एक मार्मिक प्रंथ लिहिला असून त्यामध्यें दानासंबंधानें प्राचीन व अवीचीन विचारांचा समन्वय केला आहे. वाङ्मयावरील प्रंथाप्रमाणेंच सदरील प्रंथात त्यांची संशोधक युद्धि दिसून येते. लंडनमधील रायल एशियॅटिक सोसायटी, भांडारकर इन्स्टिट्यूट वर्गेरे संस्थानीं ह्याचे प्रथ प्रसिद्ध केले आहेत. हालंढ येथील कर्न इन्स्टिट्यूटच्या संस्थेचे (Annual Bibliography of Indian Archaeology) ते संपादक आहेत. ह्यांनीं निरनिराळ्या देशांतील वर्तमानपत्रांत व मासिकांत विद्वत्ताप्रचुर लेख प्रसिद्ध केले आहेत. ह्यावहन ह्यांची कीर्ति जगभर पसरलेली आहे.

डॉ. लॅं ह्यानी प्रसिद्ध केलेल्या प्रंथांखेरीज त्यांनी निरिनराळ्या मासिक पुस्त-कांत आपले विद्वत्ताप्रचुर लेख प्रसिद्ध केले अस्न शिवाय अनेक विद्वन्मंडळापुढें मननीय निवंध वाचले आहेत. त्याची समग्र यादी विस्तारभयास्तव देतां येत नाहीं.

डॉ. लॅं ह्यांनीं लिहिलेल्या ग्रंथापैकीं कांहीं ठळक ग्रंथांचीं नांवें:—

(१) पाली वाङ्मयाचा इतिहास (दोन भाग); (२) बुद्धकालीन क्षात्रजाती; (३) बुद्धघोषाचें चिरत्र; (४) बौद्धधर्मातील स्वर्गं व नरक ह्यांबद्दलचे विचार (५) बौद्धधर्मात भूतें व खेतें ह्यांबद्दलचा विचार; (६) बुद्धकालीन स्त्रियांची सामाजिक स्थिति; (७) बौद्ध धर्मातील तत्त्वज्ञान (Puddhist Thoughts) (८) महावीर चिरत्र; (९) बुद्धकालीन भरतखंडाचा भौगोलिक इतिहास; (१०) हिंदु धर्मशास्त्रांतील दानाबाबतचा प्राचीन कायदा; (११) भरतखंडाचा प्राचीन इतिहास; (१२) बुद्धवंश व चिरयापीटक; (१३) बौद्धधर्मातील ११ प्रमेयें; (१४) बौद्ध धर्मातील पवित्र स्थळांचें वर्णन; (१५) Buddhist Thought.

केराव आप्पा पाध्ये.



के. आ. पाध्ये सम्पादक: बुद्धप्रभा (मुनई)

FIRMUR ANT PRESTALL WORKS

#### प्रस्तावना

धराबद्ध-पद्मासनस्थांत्रियष्टिः। नियम्यानिलं व्यस्तनासाग्रदृष्टिः॥ य आस्ते कलौ योगिनां चक्रवर्ती। स बुद्धः प्रबुद्धोऽस्तु नश्चित्तवर्ती॥

श्रीशंकराचार्य

या पुण्यशील भारतमातेच्या पवित्र उदरीं जन्म घेऊन मानवजातीच्या कल्याणार्थ व उद्घारार्थ ज्या थोर विभृतींनी कडक तपश्चर्येचे प्रखर अन्निदिव्य करून सूक्ष्म तत्त्वज्ञानाचीं गृढ बीजें शोधून काढलीं व मानवतेला दिव्य उजळा दिला, अशा त्या महापुरुषांमध्यें ऐतिहासिक काळांत भगवान गोतम बुद्धास अग्रपूजेचा मान ्दिल्यास ती अतिशयोक्ति होणार नाहीं. भगवान बुद्धाच्या पूर्वी त्रैवर्णिकांच्या उच्च समाजांत प्ररूढ असलेल्या वैदिक धर्मातील तत्त्वज्ञानाचा व नैतिक आचारविचारांचा जो बहुमोल ठेवा होता, त्याचा लाभ आर्येतरांस मिळण्यासारखा नव्हता व वस्तुतः मिळाला नाहीं. पुढें याचा परिणाम असा झाला कीं, वैदिक धर्मास कालगत्या विकृत व हीन स्वरूप प्राप्त होऊन तो सामान्य जनमनातून घसरत व उतरत चालला. तशांतच चार्वाकादि नास्तिक पंथ उदयास येळन, देशांत सर्वत्र आचारविचाराच्या वावतींत सावळा गोंबळ माजला व जिकडे तिकडे बेबंदशाही व बजबजपुरी यांस भरती चढली. अशा नास्तिक पंथांत अकियावादी, देववादी, ग्रन्यवादी. अनात्मवादी, उच्छेदवादी, स्याद्वादी असे अनेक पंथाभिमानी लोक असून, त्यांमध्यें मखली गोशाल, अजित केशकंबल, ककुध कात्यायन, पूर्ण कास्यप, नीगंठ नाथपुत्त म्हणजे महावीर, संजय इत्यादि लोक अग्रणी होते. यांशिवाय सांख्यमताचे प्रवर्तक कपिल व वैशेषिक मताचे पुरस्कर्ते कणाद यांनीं अगोदरच आपली तर्कशुद्ध विचार-सरणी तत्कालीन विचारी जगापुढें मांडून, वैदिक धर्माच्या बुरुजाला सुरंग लाकून ैंत्याचा कांहीं भाग ढांसळून पाडला होता. यामुळें धार्मिक विचाराची जनमनावरील पकड शिथिल होऊन समाजांत सुरापान, अक्षविद्या (म्हणजे जुगार), जारण-मारण, मंत्रविद्या, पिद्याचिवद्या इत्यादि गोष्टींस नसते प्राधान्य प्राप्त होऊन, देशभर आचारविचारांत सगळी उलथापालय झाली व बेबंदशाहीस सर्वेत्र महापूर लोटला ! !

अशा या अंधःकारमय व धर्मग्ळानीच्या हीन ग्रुगांत म्हणजे अजमासें अडीच हुजार वर्षीपूर्वी नेपाळच्या दक्षिणेस वसळेत्या शाक्यराष्ट्राच्या राजकुळांत एक दिव्य तारा जन्मास आळा! तोच या चरित्रग्रंथाचा मुख्य नायक अस्न, त्यास गोतम बुद्ध असे म्हणतात!! याचे मूळचे नांव सिद्धार्थ तो जन्मत्यावर सातन्या दिवशीं त्याची आई मायादेवी ही मरण पावत्यामुळें तिची वहीण जी गोतमी तिने त्यास वाढवून मोठें केळें, म्हणून त्यास गोतम हें नांव प्राप्त झाळें पुढें बोधिवृक्षाखाळीं समाबिस्थितींत त्यास संबोधि—म्हणजे सम्यक् ज्ञान—प्राप्त झाळें म्हणून त्यास सम्मा सम्बद्ध अगर बुद्ध म्हणण्याचा प्रधात पडळा असो.

बुद्धाचा जन्मस्त्रभावच असा कांहीं चमत्कारिक होता की त्याला नांवच याय्यां तर वैराग्य हें अधिक शोमेल. वापाच्या मनांत ही गोष्ट आली, तेव्हां त्यानें आपल्या मुलाचें मन संसाराकडे वळावें व त्यांतच गढ़न जावें या हेतृनें अनेक उपाय केले. पण सर्व व्यर्थ! त्याचें मन संसारांत लागेना की विषयसुखांत रमेना! प्रपंचांत त्याला कोठेंच गुख दिसेना. सर्वत्र दुःखच दुःख दिसूं लागलें! महणून भर तारुण्यांतच त्याला जागितिक गुखाची शिसारी आली आणि एके दिवशीं मनाचा निश्चय करून आई-वाप, पत्नी-पुत्र, आप्तरुष्ट, दासदासी, राजवेंभव हत्यादि सर्व प्रियजनांचा व प्रियवस्तूंचा त्याग करून कोणास कोंहीं न सांगतां, न कळवितां रातोरात घोड्यावर स्वार होऊन तो घरांत्न बाहेर पडला. आणि दाढीडोकें मुंड्न प्रवज्या घेऊन तत्कालीन रूढीप्रमाणें जिज्ञासु व मुमुख प्रवाजक बनला!!

प्रथम त्यानें दोन गुरूजवळ राहृन आत्मविद्या व योगिवद्या यांचा अभ्यास केळा. पण त्यापासून त्याचें व्हावें तसें समाधान झालें नाहीं. म्हणून तेथून पाय काढून स्वतःच्या हिंमतीवर दु:खिवमुक्तीचें श्रेष्ठ ज्ञान मिळवावें या हेत्ने खडतर तपश्चर्येस—म्हणजे हठ योगास—प्रारंभ करून त्याप्रमाणें कांहीं दिवस काढले. पण त्यापासून ज्ञानलाभ व मनःशांति न होतां, उलट शरीर मात्र क्षीण होऊन मोडकळीस आलें व प्रकृति तोळामासा झाली! तशा प्रकारची तपश्चर्या—खडतर देहदंडण—हें कांहीं ज्ञानाचें साधन नव्हे, अशी त्याची खात्री पट्न तो मार्गिह पुढें त्यानें सोडून दिला. यानंतर त्याचें मन पुनः योगसाधनाकडे वळलें व त्यांतच त्याला समाधान वाद्दन अखेर श्रेष्ठ समाधि साध्य होऊन, त्या समाधिस्थितींतच त्यास संबोधि प्राप्त झाली! व अखेर सिद्धार्थाचा सम्मा सम्बुद्ध झाला!! त्याला दु:खिवमुक्तीचें सम्यग् ज्ञान झालें व भवचकांतून त्याची कायमची सुटका झाली!!

पण एवढ्यावरच त्याला स्वस्थ राहवेना. आपल्याप्रमाणेंच इतर जनिह जागतिक दुःखांतून गुक्त होऊन, शाश्वत शांतिसमाधानाचे धनी व्हावेत, ही भूतद्या त्याच्यांत जागृत होऊन, त्यास वेचैन कहं लागली. म्हणून गेंड्याप्रमाणें एकटेंच रानावनांत न राहतां गांवोगांव नि देशोदेश फिह्न आपल्यास झालेल्या ज्ञानाचा व अनुभवाचा तर्कशुद्ध अशा मधुर व सरळ भाषंत उपदेश कहन, जनमनावर आपल्या तत्त्वज्ञानाची व धर्मनीतीची पकड वसविली व हजारों लोकांना आपले शिष्य व उपासक वनविलें. त्याच्या धर्मपंथांत ह्वी-पुरुष, गरीव-श्रीमंत, लहान-थोर, राव-रंक, अशी सर्व प्रकारची व सर्व दर्जाची मंडळी समाविष्ट झाली. लिंग, वय, जातपात इत्यादि भेदाभेद लक्षांत न घेतां सर्वांना त्यांच्या त्यांच्या योग्यते-प्रमाणें उपदेश कहन, त्यांना आपल्या नवपंथात अंतर्भृत कहन घेतलें! हीच वुद्ध भगवंताची अपूर्व व अत्यंत मोठी कामिगरी होय! आज महाराष्ट्रांत जो वारकरी पंथ आहे त्याचें आय जनकत्व वुद्ध भगवंताकडेच येतें असें म्हटत्यास तो सत्यापल्या होणार नाहीं.

वैशाख शुद्ध पौर्णिमेस रात्रीं सम्बोधि युक्षाखाळी समाधिस्त असतां बुद्धास जें सत्यज्ञान झालें, त्यास आर्थसत्य हें नांव आहे. त्यांत यापुढीळ गोष्टींचा समावेश होतो. संसार हा दुःखमय आहे, हें पहिलें आर्थसत्य तें दुःख कां व कसे उत्पन्न होतें, याचें सोपपित्तक ज्ञान हें दुसरें आर्थसत्य. त्या दुःखाचा नाश केव्हां व कसा होतो, याचें ज्ञान हें तिसरें आर्यसत्य व त्या दुःखाचा नाश करावयाचा मार्ग-वास अग्रांनिक मार्ग असें म्हणतात-याची कमवार माहिती, हें चोधें आर्यसत्य यांत प्रज्ञा, शीळ व समाधि या तीहींचा समावेश होतो. दुःखोत्पित्त व दुःखिनरोध याची तर्क-शुद्ध कार्यकारणपरंपरा दाखविणारें जें तत्त्वज्ञान त्यास प्रतीत्यसमुत्पाद असें नांव अस्न, तो बुद्धधर्मीचा मुख्य आधारस्तंम आहे. हीं चार आर्यसत्यें व तदुपकारक असें जें प्रतीत्यसमृत्पादनामक तत्त्वज्ञान याचा शोध प्रथम बुद्धानेंच लावून, त्या पादावर पुढें आपल्या धर्माची टोलेजंग इमारत उभी केली!

या धर्माचे मुख्य वैशिष्ट्य म्हणजे तथे वैदिकांच्या आत्मवादाला व देवता-वादाला अजीवात फांटा देण्यांत आला आहे. याचे कारण भगवंताने असे सांगितलें आहे कीं, दुःखिनमुक्तीला त्यांचा विचार अगदीं अनवस्थक आहे. फक्त चार आर्य-सत्याचे यथार्थ ज्ञान झालें म्हणजे कार्यभाग साधतो. दुःखमुक्ति खात्रीनें होऊन निर्वाण लाभतें! मग अनवस्थक गोष्टींचा विचार करण्याच्या भानगडींत पडा कशाला ? असा त्याचा कोटिकम आहे. अर्थात् बुद्धाचा धर्म साधा, सुटसुटीत व आचरणसुलम असून, तेथें अंधश्रद्धेला वाव नाहीं. म्हणजे तो अनुभवप्रत्यक्ष धर्म आहे. फक्त बुद्ध हा मार्गदर्शक आहे. त्याच्या हातांत देण्यास निर्वाण नाहीं. तें ज्याचें त्यानेंच आपल्या प्रयत्नानें मिळवावयाचें आहे व मिळविलें पाहिजे.

त्या धर्माचें दुसरें आणखी एक सांगण्यासारखें वैशिष्ट्य म्हणजे विश्वप्रेम हें होय. कोणत्याहि प्राण्याला कसलीहि पीडा, त्रास, दु:ख देऊं नये, हें त्या धर्माचें मुख्य पालुपद म्हटलें तरी चालेल. सर्व प्राणिमात्रांवर सारखीच प्रेमदृष्टि ठेवावी, वैन्यालाहि त्या कक्षेंत स्थान द्यावें, अशा उदार मानवतेचा तो त्याचा धर्म पुरस्कर्ता अस्न, त्या शिकवणीचा त्या वेळीं जंनमनावर एवढा जबर परिणाम झाला कीं त्यामुळें वैदिकांच्या कर्मकांडाला खणखणीत खो मिळून, हिंसात्मक यज्ञयागाला चांगलाच पायवंद बसला! अखिल प्राणिकोटीवर प्रेम व स्नेह दृष्टीनें पाहावयास शिकवून जगांत बहुजनहितास व बहुजनसुखास उपकारक अशी विश्वबंधुत्वाची मंगल कल्पना प्रत्यक्ष व्यवहारांत वाढीस लावणारा आद्य महात्मा म्हणजे तो हा भगवान सुद्धदेवच होय!

मात्र येथें एक गोष्ट जरूर लक्षांत ठेवली पाहिजे कों, वेदमंथ जरी प्रमाणभूत मानले नाहींत, तरी त्यांजबह्ल अनादर अगर निषेध त्यानें कोठेंहि व्यक्त केला नाहीं. उलट वेदाविषयीं व वेदपारग ब्राह्मणाविषयीं प्रज्यबुद्धिच त्याची ठिकठिकाणीं व्यक्त झालेली दिस्न येते. यज्ञांतील हिंसात्मक भाग त्यास मान्य नव्हता ही गोष्ट खरी, पण तेवहा भाग वगळला म्हणजे वेदिक धर्मातील इतर बहुमोल ज्ञानाचा त्यानें सहळ हातानें आपल्या धर्मात उपयोग करून घेतला आहे. उदाहरणार्थ, कर्मवाद व पुनर्जन्मवाद हे जसेच्या तसे आपल्या धर्मात उतरून घेळन वेदिक सदाचरणावर व औपनिषदिक तत्त्वज्ञानावर आपल्या नवधर्माचा भक्कम पाया रोज्ञून, पर्यायानें त्यानें त्या तेजस्वी धर्माशीं सहकार्यच केलें आहे! हें कसें तें आम्ही 'युद्ध—दर्शन' या प्रंथांत तौलनिक दृष्ट्या स्वच्छ व स्पष्ट दाखविणार आहों. त्यानें उच्छेदवादी, अिक्यावादी, देववादी, स्याहादी, देहात्मवादी इत्यादि अनेक पाखंडी लोकांचा जसा कडकडीत निषेध करून त्यांच्या वाढत्या सामर्थ्यास आळा घातला, तसे वेदिक धर्मावर तुद्धन पडल्याचें कोठेंच दिस्न येत नाहीं, ही गोष्ट वेदिक व बोद्ध या वाड्मयांच्या तौलनिक अभ्यासानें सरळ व समतोल बुद्धीच्या मनुष्यास पहन आल्याशिवाय राहावयाची नाहीं. असो. हें एवढें बुद्धाच्या धर्माविषयीं झालें.

बुद्धाच्या ह्यातीत त्याच्या धर्माचा प्रसार मगध, कोसल, लिच्छवी, मह, शाक्य इत्यादि राष्ट्रांत चांगला दृढम्ल झाला होता. हजारों लोक भिक्ष होकन त्याच्या भिक्षुसंघांत समाविष्ट होऊन राहिले होते. पुढे त्याच्या परिनिर्वाणानंतर मात्र ही स्थिति राहिली नाहीं. भगवंताच्या पश्चात त्याच्यासारखा प्रभावशाली हकमी नेता अगर शास्ता तसा कोणीच न राहिल्यासुळे अगर न झाल्यासुळे, त्याच्या अनुयायांत त्याच्या शिकवणकीच्या बाबतींत मतभेद बाहुन, पढें त्यांच्यांत रणें माजलीं व संघांत फाटाफूट झाली. पुढें सुमारें दोनशें वर्षानंतर सम्राट अशोकानें सर्व भिक्षंची एक महासभा बोलावून त्यांची एकवाक्यता करून सर्वात समेट घडवून आणला. पण ही गोष्ट फार दिवस टिकली नाहीं. अशोकानंतर पनः मत-भेदानें उचल खाल्ली व अनेक पंथोपपंथ निर्माण झाले. त्यांतूनच महात्रान पंथिह उदय पावला अशोकाच्या काळींच वृद्धधर्मीचा भरतखंडाबाहेरील चीन, ब्रह्मदेश लंका, पॅलेस्टाइन, इजिप्त, इत्यादि देशांत प्रसार होण्यास प्रारंभ झाला होता. बुद्धाचीं नीतिवचनें दगडावर कोहन ते स्तंभ निरनिराल्या प्रदेशांत उमे करण्याचा प्रस्ताव रूढ होत चालला होता. त्यांपैकीं कांहीं अद्यापिह विद्यमान आहेत. शिवाय डोंगरां-तील गुहांत सुंदर विहार खोद्न तेथें बुद्धाची शिकवण व चरित्र विस्तारानें कोरून तें अजरामर कहन ठेवण्यांत आलें आहे.

वरीलप्रमाणें प्रसरत प्रसरत वृद्धधर्माचा प्रसार सर्व आशिवाखंडमर झाला विशेषतः चीनमध्यें त्याची महती वाह्न तेथें त्यास महत्त्वाचें स्थान प्राप्त झालें याचा परिणाम पुढें असा झाला भीं, तेथील विद्वानांचें लक्ष हिंदुस्थानाकडे वेथलें व इ. स.च्या तिसऱ्या शतकांत चिनी पंडित फा-इ-हेन् व इट्-सिंग हे व यांच्यासारखे इतर पंडित वोद्धवर्माचा अभ्यास करण्यासाठीं महण्न हिंदुस्थानांत येऊन सर्व देशभर फिहन त्यांनीं वोद्धवर्माचा अभ्यास व भरतखंडाची माहिती कहन घेतली व परत जातांना बोद्धधर्माची अमोल्य ग्रंथसंपत्ति बरोबर नेली त्यानंतर इ. स.च्या ८ व्या शतकांत त्याच देशांतील महापंडित हु-एन्-च्यांग यानें हिंदुस्थानांत येऊन नालंदा येथें दहा बारा वर्षे राहून बौद्ध धर्माचा सांगोपांग अभ्यास केला आणि नंतर परत जातांना हिंदुस्थानांतील निरिनराळ्या भागांत प्रवास कहन तेथील लोकस्थितीचें तत्कालीन वर्णन यथार्थतया लिहून ठेविलें त्याचा आज इतिहासक्षेत्रांत फार उपयोग करण्यांत येत आहे. असो. याप्रमाणें बुद्धधर्माचा प्रसार होत होत पुढें तो चीन, जपान, ब्रह्मदेश, सवाम, मलाया, सिलोन, जावा,

वगैरे देशांत पक्का दृढमूल होऊन राहिला आणि आजमितीस जगांतील के लोक रवा धर्माचे अनुयायी आहेत! व सर्व जग तिकडे सहानुभूतीने पाहत आहे!

अशोकानंतर बुद्धधर्मांत दोन तट पहुन, वृद्धाच्या मृळ शिकवणीस चिकटून राहणाऱ्या पक्षास हीनयान व त्या शिकवणींत विचार अगतीप्रमाणें योग्य फेरफार कहन त्याप्रमाणें वागणाऱ्या इसऱ्या पक्षास महायान असें नांव आहे. उत्तर हिंदुस्थान, चीन, तिबेट, जपान इत्यादि देशांत जो धर्म प्रसार पावत्या तो महा-यानपंथी असून, दक्षिण हिंदुस्थान, सिलोन, जावा, मलाया, सयाम इत्यादि देशांत जो धर्म रुजला तो हीनयानपंथी आहे. असो. इ. स.न्या आठव्या शत-कांत श्रीमच्छंकरार्योनी बोद्धमताचें खंडण करून, त्याळा हिंदुस्थानांतृन नामशेष केळा असा जो हिंदु ळोकांचा सामान्य समज आहे, तो भ्रामक आहे. शंकराचार्या-नंतर पुढें कित्येक वर्षांनीं कनोज येथें शिळादित्य (श्रीहर्ष) या नांवाचा राजा होऊन गेळा. तो बौद्धधर्मी असन त्याच्याच कारकीर्दीत उपरिनिर्दिष्ट प्रसिद्ध चिनी प्रवासी हु-एन्-चाँग हा हिंदुस्थानांत येऊन सदरह राजाच्या दरवारी दीड वर्ष राहिला होता. त्यानें चकचकीत असें लिहन ठेविलें आहे कीं, हिंदस्थानांच्या बऱ्याच भागांत वोद्धवर्म नांदत असन, तो आपण प्रत्यक्ष डोळ्याने पाहिला आहे. तेन्हां वरील हिंदुंची समजृत इतिहास–दुष्ट आहे, असे यावरून म्हणावयास हरकत नाहीं शिवाय इ. स. दहाच्या शतकापर्यंत नालंदा येथें वौद्ध विद्यापीठ भरभराटीनें नांदत होते हें महग्रर आहेच. महायान पंथाचीं व्यापक तत्त्वें-म्हणजे विश्वबंधाव, भूतद्या, सर्व मानव मात्रांना लिंगजातिववादिकांचा भेदाभेद न ठेवितां धर्मज्ञान व धर्माचरण यांच्या सहायाने निर्वाणप्राप्ति-हीं सामान्य जनमनांत दृहमूल झाल्यामुळे, तत्कालीन समाजप्रकृतीस मानवेल असा वैदिक धर्मात फेरबदल करणें भाग पट्टन त्याचा परिणाम म्हणजे भत्तिप्रधान वैष्णवपंथाचा उदय हा होय. या घडामोडींत भगवान् बुद्धाला विष्णुच्या नवथ्या अवताराचे श्रेष्ट स्थान मिळून वैदिक व बीद धर्माचा मधुर संगम झाला आणि त्यापासून हा आगचा सांप्रतचा तीस कोटी लोकांचा हिंदु धर्म उदयास आला ! याचा सविस्तर इतिहास आमन्या पुटील 'ब़द्ध-दर्शन' ग्रंथांत येणारच आहे. असो

अलीकडे म्हणजे इ. स. १८८९ सालीं सर एड्विन् अनील्ड साहेवाने इंग्रजी भाषेत ' Light of Asia' नांवाचें एक सुंदर पद्यमय बुद्धचरित्र लिहून त्याची युरोपखंडांत प्रसिद्धि केली. तेव्हां कोठें पाश्चात्य पंडितांचें बुद्धाकडे व त्याच्या शिकवणुकीकडे लक्ष वेधलें ! ह्यापूर्वी जीसस खाइस्त्सारखी जगांत दुसरी थोर विभूति झालीच नाहीं, असा त्यांचा आग्रह होता. तो या चिरत्र ग्रंथानें कोलमहून फोल ठरला ! पुढें व्हीस डेविड्स, ओल्डनवर्ग, मॅक्स्मुहर, विंटरनिझ वगेरे पाश्चात्य पंडितांनीं वोद्ध वाङ्मयाचा सखोल अभ्यास करण्यासाठीं 'पाली टेक्स्ट सोसायटी ' नांवाची संस्था स्थापन केली व लाखो रुपये खर्च कहन, हिंतुस्थान, ब्रह्मदेश, सिंहलद्वीप, सयाम इत्यादि देशांतृन पालीपंडित बोलावृन घेऊन त्यांच्या मदतीनें वरेंच बौद्ध पाली वाङ्मय इंग्रजी, जर्मन, फेंच भाषेत हपांतरित कहन घेतलें त्याच वेळीं सिंहलद्वीपचे अंगारिका धम्मपाल यांनीं भरतखंडांत बौद्धधर्माचें पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रचंड उद्योग चालवृन इंग्लंड व अमेरिका येथें जाऊन तेथ्न वराच पेसा मिळवून आणला आणि वाराणशीजवळील सारनाथ म्हणजे धर्मचकप्रवर्तनाचें मूळ स्थान—येथें भगवान बुद्धाचें एक सुंदर व भन्य मंदीर उमारलें व कलकत्ता येथें महाबोधि सोसायटीची प्राणप्रतिष्ठा केली.

याच सुमारास मुंबईतील सुप्रसिद्ध पॅावेल कंपनीचे मालक व दानग्रहरूथ कै डॉ. आनंदराव नायर यांनी मुंबई येथें बौद्धधर्माचीं तत्त्वें सामान्य जनतेत प्रसत करण्यासाठीं म्हणून इ. स. १९२२ साठीं 'बुद्ध सोसायटी ' नांवाची संस्था स्थापन केली. ती चिरस्थाई व्हावी म्हणून 'आनंद्विहार' या नांवाचें संदर बुद्धमंदीर बांघळे. या सोसायटीमार्फत 'बुद्धप्रभा' नांवाचे इंग्रजी त्रेमासिक प्रसिद्ध होत अस्न मधून मधून व्याख्यानद्वारा भगवान वृद्धचरित्राची व त्याच्या धर्मतत्त्वांची लोकांना माहिती देण्यांत येते. युरोपांतल्या पाली सोसायटीच्या प्रचंड उद्योगानें वृद्धचरित्र व बीद्धवाङ्मय यांवर माहितीपूर्ण असे अनेक प्रथ लिहून प्रसिद्ध करण्यांत आले आहेत. इ. स. १८८२ साठी के. केळसकर यांनी तत्कालीन उपलब्ध असलेल्या आधारावर एक लहानसं युद्धचरित्र लिहिलें आहे. पण संशोधनपूर्वक माहितीपूर्ण असा अष्टपेट्ट विस्तृत प्रंथ मात्र महाराष्ट्रांत नांव घेण्यासारन्या आतांपर्यंत एकहि नाहीं. ही उणीव अंशतः भरून काढण्याच्या हेत्नें आम्ही अनेक पाली, इंग्रजी व हिंदी प्रसिद्ध ग्रंथांच्या आधारें ऐतिहासिक दृष्ट्या छाननी व संशोधन करून, भगवान बुद्धाचा हा चरित्रप्रंथ सुन्यवस्थित व सुसंगत असा यथाशिक व यथामित लिहून, तो आज महाराष्ट्रास सादर करीत आहों. सुज्ञ व भारत इतिहासप्रेमी महाराष्ट्र ही आमची अल्प सेवा गोड मानून घेईल अशी आम्हास पूर्ण आशा आहे.

आतां जातां आणाखी एका गोष्टीचा उल्लेख करून ही लांबलेली प्रस्तावना प्रस्तावना आटपती घेतों. ज्या महानुभावाच्या उदार देणगीमुळें हा प्रंथ छापण्याचा सुयोग आला, त्या दानरहर बोद्ध वाङ्ममिवशारद डॉ. विमल चरण लॉ M.A., B.L., Ph. D., D. Lit. यांचें आम्ही अत्यंत आभारी आहोत. तसेंच हा प्रंथ तयार करीत असतांना बोद्ध वाङ्मयावरील अनेक उपयुक्त प्रंथांची मुंबई येथील बुद्ध-सोसायटीचे ऑ. सेकेटरी यांच्या मदतीनें आम्हास वेळोवेळीं जी बहुमोल मदत झाली, त्यासंबंधीं सदरहू सोसायटीचेहि आम्ही अंतःकरणपूर्वक आभार मानतों. शोवटीं बुद्ध भगवंवाची सारभूत शिकवण खालील गाथेंत देळन लांबलेल्या प्रस्तावनेला पूर्णविराम देतों.

सञ्जपापस्स अकरणं कुसलस्स उपसम्पदा । सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धान सासनं॥ (धम्मपद १४-५)

आनंदिवहार, मुंबई नं. ८ पोष शुद्ध पोर्णिमा, शके १८६७ ता. १७-१-४६

ग्रन्धकर्ते.



भूतं भवद्गावि च धर्मजातम् । योऽनन्यथा स्वयमबोधि सुबोधिमूले ॥ ज्ञेयोदये सुधिपणावरणानभिज्ञः । सम्बुद्ध एव भवतां भवताद्विभूत्यै ॥ स्थविर अनिरुद्धाचार्यः

## अनुक्रमणिका

| विषय                          | वृष्ठ | विषय                               | वृष्ठ |
|-------------------------------|-------|------------------------------------|-------|
| दिव्य दष्टांत                 | 9     | राजा विंबसारास उपदेश               | १३१   |
| राजा शुद्धोदन                 | ч     | सारीपुत्र—मोद्गाल्यायन             |       |
| तारा चमकला                    | 9     | यांचें शिष्यत्व                    | १३४   |
| भविष्यकथन                     | 93    | दानग्रर श्रेष्ठी अनाथपिंडक         | १३८   |
| विधीची विचित्र लीला           | 9 ६   | पितापुत्र भेट                      | 980   |
| प्राचीन भारतीय राजवटी         | १८    | राजवाड्यांत भिक्षाग्रहण            | १४५   |
| विद्यासाधन                    | २३    | सती यशोधरेची भेट                   | 980   |
| सिद्धार्थाचं अपूर्व कौशल्य    | २६    | कपिलवस्तूंत                        | १५३   |
| आरामोद्यानांत                 | ३०    | जेतवनविहार                         | 940   |
| नगरनिरीक्षण                   | 33    | राजा प्रसेनजितास उपदेश             | १६०   |
| पुत्रदर्शन                    | 88    | वैशाली येथील चमत्कार               | १६३   |
| पिताजी ! मी संसारनिवृत्त होतो | ४६    | शुद्धोदनाचा अंतकाल                 | 9 ६ ६ |
| महाभिनिष्कमण                  | 49    | संघांत स्त्री-प्रवेश               | १६७   |
| अनोमानदीच्या कांठावर          | Ęo    | विशाखा मिगार माता                  | 909   |
| कपिलवस्तु शोकसागरांत बुडाली   | ६५    | ब्राह्मणत्व हें जातीवर कां कर्मावर |       |
| मी तपश्चर्यसाठीं जात आहे      | ७१    | अनाथ सुश्रूषा                      | 958   |
| बौद्धकालीन मतमतांचा गलवला     | ७५    | पाण्यासाठीं त्राणावर !             | १८६   |
| तत्त्वशोवन                    | ८२    | भयंकर आरोप                         | १८९   |
| पूर्वेतयारी                   | ८५    | ग्रद्भ कोण <sup>?</sup>            | १९३   |
| तपश्चर्या                     | ८७    | स्री म्हणजे धर्मक्षेत्रांतील कीड   | १९५   |
| मसलत फसली                     | ९४    | ग्रहण सुटलें                       | २००   |
| अश्वत्थ वृक्षाखालीं           | 900   | शाक्यकन्या साम्राज्ञी झाली         | २०२   |
| ब्रह्मदेवाची प्रार्थना        | 906   | विशाखेचें स्पृहणीय औदार्य          | २०४   |
| धर्मचकप्रवर्तन                | 999   | जन्मलां तो मरणारच !                | २०९   |
| ु बीज अंकुरलें                | १२१   | -                                  | २१४   |
| कास्यप बंधूंची दीक्षा         | 924   | डाळ शिजली नाहीं                    | २१७   |
|                               |       |                                    |       |

| विषय                            | पृष्ठ | विषय                        | पृष्ठ |
|---------------------------------|-------|-----------------------------|-------|
| देवदत्ताची महत्त्वाकांक्षा      | २२०   | मोहरा हरपला                 | २९०   |
| गुप्त कारस्थान                  | २२४   | शाक्य राष्ट्राचा विश्वंस    | २९५   |
| बुद्धाचें अपूर्व मौन            | २२७   | अजिंक्य राष्ट्राचा महामंत्र | २९८   |
| राजा विवसाराचा बंदिवास          | २२८   | भिक्ष्ंचे सात धर्म          | ३०२   |
| गोप्यस्फोट                      | २३१   | गृहस्थांना उपदेश            |       |
| देवदत्ताचा दुष्टावा             | २३४   |                             | ४०६   |
| आयुर्वेदाचार्य जीवककुमार        | २३८   | अंवपाली गणिकेचें प्रशंसनीय  |       |
| बिंवसाराचा शोचनीय अंत           | २४२   | भौदार्य                     | ३०६   |
| प्राणावर वेतलें पण बोटावर गेलें | २४४   | तथागत अकियावादी नाहीं       | ३१०   |
| नालगिरी नरमला !                 | २४९   | आत्मरक्षणार्थ लढाई वा       | ३१३   |
| संघात फूट                       | १५५   | भगवंताचा अखेरचा वर्षावास    | ३१९   |
| सार ग्रहण केलें पाहिजे          | २६१   | बुद्धाचा अखेरचा उपदेश       | 323   |
| अजातशत्रूचा पश्चात्ताप          | २६४   | चुंदघरीं भिक्षाग्रहण        | ३२७   |
| संशयपिशाचानें माणिक गिळलें !    | २६७   | अंबवनांत                    | 329   |
| लोहाचं सुवर्ण वनलें !           | २७०   | सालग्रक्षाखालीं             |       |
| देवदत्ताचा अधःपात               | २७५   | _                           | ३३१   |
| अजात रात्रूची कोसलवर चढाई       | २७९   | चार महातीर्थाची घोषणा       | 332   |
| शत्रूंचे मित्र झाले !           | २८२   | आनंदाचें शोक सान्त्वन       | ३३३   |
| गुप्त कारस्थान                  | २८४   | भगवानाचा अखेरचा संदेश       | ३३६ ! |
| कोसलाधिपतीचें सिंहासन           |       | महापरिनिच्याण               | ३३८   |
| गडगडलें                         | २८७   | । परिसमाप्ति                | ३४१   |



रा. गो. कोलंगड सम्पादक: योगीश्वर प्रथमाला (हुबळी)



#### नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स

#### त्यागराज

# भगवान गतम बुद्ध

#### दिव्य दृष्टांत !

धृत्वा हिमाद्रिधवलं गुरु षड्विषाणं दानाधिवासितैमुखं द्विरदस्य रूपम्। शुद्धोदनस्य वसुधाधिपतेर्महिष्याः कुक्षिं विवेश स जगद्वधसनक्षयाय॥

> बुद्धचरित्र १-२० ( अश्वघोष ) जातक-अहकथा

पिंमा ! होय, पौर्णिमाच ती ! आषाढ शुद्ध पौर्णिमा ! तशांत रात्रीची प्रशांत व प्रसन्त वेळ! खरोखर मोठें रमणीय दश्य! निसर्ग-रमणीचें नितांत खुळळेळें असें एक मनोल्हादकारी सुमधुर सौंदर्य-प्रदर्शनच तें !! अहाहा !! काय मनोहर देखावा !! खरोखर भारीच आंकर्षक तो ! अमृतकळानिधि तारानाथ आपल्या सुदिव्य परिवारा-सिहित विशाळ नमोमंडळांत मोठ्या वैभवानें मिरवीत असळेळा! जिकडे प्राथ्वा सुधाधवळ अमृत किरणांचा शीतळ सडा सर्वत्र पिठा-सारां शुष्त्र पसद्धन राहिळेळा! वायुराज मंद पण मधुर असा सुख-कारक वाहत असळेळा! तशांत रात्रीची प्रशांत वेळ! अखिळ जीव-मृष्टि निद्रादेवीच्या सुमधुर साम्राज्यांत संपूर्ण समरस झाळेळी!!

अशा सुशांत वेळीं महाराणी मायादेवी ही आपल्या महालांत क्षोंपी गेली होती. मुद्रा प्रसन्न दिसत होती, तरी मधून मधून विविध विकाराचे बारीक व पुसट छटे चेह-यावर उमटत असल्याचें स्पष्ट दिसत होतें; ती पहा, आतां मध्येंच एकदम दचकली. चेहरा अम्मळ आंब-टसा केला. मिंवया अम्मळ आंखडून धरल्या. ओंठ थरथरूं लागले. खचित, खचित कसल्या तरी एका विचित्र स्वप्नांत असावी ती; आणि कशाची तरी भीति वाटत असावी तिला; असलें कसलें स्वप्न पडलें असावें कोण जाणे!

आतां पहा, पुनः मुखावर मधुर हास्य झळकलें. पण हें काय ? सांगतां सांगतांच पुनः रंग पालटला कीं! कपाळावर आंठ्या पडल्या! आतां तर उजन्या कुशीवर आपला हात तिनें घट्ट दाबून धरिला. अशी कां करीत असेल ती ? कांहीं तरी तिला तेथें बोंचत तर नसेल ना ? तें पहा, हातानें कांहीं तरी ती बाजूला सारल्यासारखें करीत आहे. पुनः त्याच कुशीवर तिचा हात जाऊन घट्ट चिकटला. हां, आतां मात्र चेहरा पूर्वीसारखा पुनः निवळला अं. पाहा, पुनः आनंदाच्या मनोहर लटा विलसूं लागल्या! ओंठांवर मंद हास्य चमकूं लागलें! मुखश्री पुनः प्रसन्न झाली आणि महानंदाचा मधुर प्रकाश उजळला!! कसल्या तरी सुखसंवेदनाचा गोड अनुभव असावा हा!! स्वप्न कांहीं तरी विलक्षण असावें खास!! हा प्रकार उत्तर रात्रीं घड़न आला.

पुढें लवकरच पहाट झाली. प्रभातकालीन गुलाबी गारव्यानें तिला जाग आली. चटकन् ती उठून बसली. आणि मनांत कसला तरी विचार करून उठून उभी राहून झपझप पावलें टाकीत तडक पतीच्या शयनमंदिरांत शिरली. अजून झोंपलाच होता तो. हातानें हळूच हलवून त्याला जागें केलें. होळे चोळीत चोळीत तो उठून बसला आणि पाहतो तों मायादेवी पुढें उभी!

'का' तो डोळे चोळीतच म्हणाला, 'आज इतक्या लवकरशी ? आतां कुठें पहाट होते आहे. आज इतकी घाई कां ? 🕝 'नाहीं' ती उत्तरली, 'आपली उगीच.'

असें म्हणून त्याच्याकडे पाहत क्षणभर तशीच तेथें उभी राहिली. नंतर ती होऊनच म्हणाली 'आज रात्रीं मला एक स्वप्न पडलं होतं. किती विलक्षण पण!

राजाः—विलक्षण म्हणून काय म्हणतेस ? स्वप्नच ना तें ! मग विलक्षण असायचेंच ! स्वप्नं हीं विलक्षणच असतात. मग काय त्यांत एवढं नवल करून सांगायचं.

मायादेवी:—त्यांतल्या त्यांत आजचं भारी विलक्षण, बाई! अगदीं चमत्कारिक हो!

राजा:-असं होय. मग सांग तर काय तें.

मायादेगी:—मी किनई झोंपछें होतें. चांगला डोळा लागला होता. मला वाटतं, मध्यरात्र उलटून गेली असावी. इतक्यांत पडलं स्वप्न. फारच चमत्कारिक बाई!! अजून अंगावर शहारे येतात त्याची आठ-वण झाली म्हणजे!

राजा:--पण सांग तर खरी, काय झाछं तें.

मायादेवी: स्वप्नामध्यें मला कोण्यातरी चार दिव्य पुरुषांनीं दिवपाल असावेत ते-उचल्लन एका उंच पर्वतावर नेली.किती सुंदर स्थान होतं तें! खरोखरचं अति रम्य!! फार सुंदर!!

राजा :---पुढं ?

मायादेवी:—तिथं एक भन्य सालवृक्ष होता. तिथं नेऊन ठेवलं मला. नंतर देव स्त्रियांनी येऊन मला सुगंधी जलानं मंगल स्नान बातलं व दिन्य वस्त्रालंकारांनी सजवून एका पलंगावर आणून पूर्वे-कडे मस्तक करून निजविलं मला तिथं. त्या वेळी गंधर्व नि अप्सरा सुस्वर गात होतीं.

राजा: ही एक गम्मतच म्हणायची.

मायादेवी:--पुढं त्या देवस्त्रिया तेथून आल्या तशा निघून गेल्या.

मी एकटीच राहिलें. इतक्यांत एक बालहत्ती त्या सुवर्ण पर्वत शिखरा-वरून उतरत उतरत खालीं आला. अगदीं माझ्याजवळ. पांढरा शुभ्र होता तो ! फार सुंदर नि मोठा गोंडस ! पांढर कमळ धरलं होतं त्यानं आपल्या सोंडींत !

राजा:--फारच सुंदर स्वप्न! बरं, पुढं?

मायादेवी:— झुलत झुलत तो हुळुं हुळूं मजकडेच येऊं लागला मी दचकलें. घाबरलें. येतां येतां माझ्या अगदीं जवळच आला कीं तो ! राजा:—मग तुडवलं कीं काय ?

मायादेवी:—नाहीं, नाहीं. मला वाटकं कीं तो आतां मला खास तुडविणार. माझा चेंदामेंदा करणार. मी घाबरलें.

राजा: --बोछ्न चाछ्न हत्तीच तो!

मायादेवी:—पण बेट्यानं तसं कांहीं नाहीं केलं. जबळ आला तसा माझ्या रोजारीं येऊन उभा राहिला. आणि मौज ही कीं मला तीन प्रदक्षिणा घातल्या !!

राजा:--आं! अरे वा! गम्मतच केली कीं! बरं, पुढं?

मायादेवी:—पुढं हळूंच आपली चिमुकली सोंड पुढं करून ं माझ्या उजन्या कुशीला डिवचूं लागला !

राजा:--हें मात्र जरा चमत्कारिक!

मायादेवी:—मला तर मोठी भीति वाटूं लागली. मी फार घाबरलें. होय, काय करतोय कुणाला ठाऊक!

राजा:—हसीसारखा मस्त प्राणी! मग कोण नाहीं घावरणार? मायादेवी:—पण गम्मत ही कीं त्याचा स्पर्श होतांच-िकती गोड होता तो!—माझी भीति सगळी पार निघून गेळी! आणि मनाळा एक प्रकारचा आनंद झाळा! महानंद!!

्राजा: महानंद? हें तर भारीच विलक्षण! तूं सांगतेस हैं सगळ ्खरं ना पण?

मायादेवीः—खोटं कशाला सांगूं ? अगदी खरं.

राजा:-बरं, पुढं मग ?

मायादेवी:— तेंच सांगतें आतां. मी त्याची सोंड धरून हळूंच बाजूला सारली. तरी तो ऐकेना! पुन: तो आपल्या सोंडेतील कम-ळानं मला आणखी डिवचूं लागला! रागानं नव्हे हो, फार लाडिक-पणानं! मूल जसं आईला झोंबतं तसं होतं तें! कांहीं वेळ आम्हा दोघांचं असंच चाललं. तो हळूंच फुलानं मला डिवची नि मी ती सोंड धरून बाजूस करी.

राजाः-अखेर काय झालं ?

मायादेवी:—पुढं चमत्कार—होय चमत्कारच तो—असा झाला कीं, पुढं होतां होतां त्याचं तें थिपाड रूप पालटून सूक्ष्म, अगदीं सूक्ष्म, होत गेलं. आणि रोवटीं तो हत्ती माझ्या उजन्या कुशींत शिरल्याचा भास झाला ! त्या वेळीं मला जो आनंद वाटला, गुदगुल्या झाल्या, समाधान वाटलं, तसं साऱ्या जन्मांत कधीं झालेलं आठवत नाहीं मला ! खरोखर मोठं सुखस्वम होतं तें ! फारच गोड नि फारच सुंदर !!

राजाः—स्वप्न गोड तर खरंच! तसंच मोठं चमत्कारिकहि पण! बरं, आतां ब्राह्मणांना बोळावून या बाबतींत त्यांचा सल्ला घेतों. आतां तूं जा आणि ळाग आपल्या उद्योगाळा.

ं नंतर मायादेवी तेथून निघून बाहेर आछी आणि आपल्या नित्य-क्रमास लागली.

### राजा शुद्धोदन

जातक-अद्रकथा

हिमालयाच्या उतरणीवर नेपाळच्या दक्षिणेस शाक्य लोकांचें महा-जनसत्ताक असें एक छोटेंसें राष्ट्र होतें. हे शाक्य लोक मूळचे अनार्य; पण पुढें त्यांनीं वैदिक आर्यांची संस्कृति उचलली होती; तरी पण आर्यांत त्यांचा व्हावा तसा एकजीव झालेला नव्हता. या शाक्याप्रमाणेंच आणखी कांहीं अनार्य जमाती होत्या. त्यांत कोळी, नाग, नंद, शिशुनाक, लिच्छवी, मौर्य, व मछ अशा अनेक जाती प्रसिद्ध असून त्यांचीं लहान लहान राष्ट्रेंहि पण होतीं. हे लोकही अनार्यच, पण शाक्यांप्रमाणेंच यांनींहि आर्य संस्कृतीचा थोडाबहुत स्वीकार केला होता. पण त्यांची वैदिक धर्मावर असावी तशी पूर्ण व भरीव श्रद्धा नव्हती, ही गोष्ट मात्र विसरून चालणार नाहीं.

चित्र काळीं शाक्यांचा शुद्धोदन नांवाचा राजा राज्य करीत होता. त्याचें राज्य छहानच; पण तें एकतंत्री नसून, प्रजासत्तात्मक होतें. शाक्यांच्या शेजारींच कोळ्यांचेंहि राज्य असून दोहोंच्यामध्यें रोहिणी नांवाची नदी वाहत होती. यांच्या निर्वाहाचें मुख्य साधन म्हणजे शेती. शेतीवरच त्यांची बहुतेक उपजीविका होत असे. राजा शुद्धोदन स्वतः फार उद्योगी, उदार, सद्गुणी व मोठा धार्मिक होता आणि त्यांमुळें छोक त्यास फार मान देत असत.

या शाक्य राजांचा मूळ पुरुष म्हणजे सुजात. त्याचा मुलगा ओपुर. ओपुरचा मुलगा निपुर. निपुरचा मुलगा उल्कमुख. त्याचा मुलगा जयसेना जयसेनाला सिंहहनु नांवाचा मुलगा व यशोधरा नांवाची मुलगी होती. ही कोलीय राजा राम याच्या अंजन नांवाच्या मुलास दिली होती, व अंजनाची बहीण कंचना ही सिंहहनूस घेतली होती. सिंहहनूला कंचनेपासून चार मुलगे व दोन मुली झाल्या. त्यांचीं नांवें गुद्धोदन, धौतोदन, गुक्लोदन व अमृतोदन हे असे चार मुलगे व अमिता व प्रमिता या दोन मुली मिळून सहा अपत्यें त्यास झालीं.

इकडे अंजनाला यशोधरेपासून सुपरबुद्ध व दंडपाणी असे दोन मुलगे व माया व गोतमी अशा दोन सुंदर कन्या झाल्या. त्यांत मायादेवी वडील असून गोतमी ही तिष्यापेक्षां वर्षानें लहान होती. या दोन्ही कन्या सिंहहन्चा ज्येष्ठ मुलगा जो शुद्धोदन त्यास दिल्या होत्या. पुढें या शुद्धोदनाला मायादेवीपासून सिद्धार्थ उर्फ गौतम व प्रजापती गोतमीपासून नंद नांवाचा मुलगा झाला. शुद्धोदनाची बहीण अमिता ही यशोधरेचा मुलगा जो सुपरबुद्ध त्यास दिली असून तिच्यापोटीं देवदत्त नांवाचा मुलगा झाला. दंडपाणीला एक मुलगी होती. तिचें नांव गोपा ऊर्फ यशोधरा. शुद्धोदनाचा भाऊ जो शुक्लोदून त्याला आनंद व देवदत्त नांवाचे दोन मुलगे झाले. तिसरा भाऊ जो अमृतोदन त्याला महानाम व अनिरुद्ध असे दोन मुलगे व रोहिणी नांवाची एक कन्या झाली. धौतोदनाचा मुलगा भद्रक. शुद्धोदनानंतर महानामा राजा झाला व त्याच्या पश्चात् हा भद्रक गादीवर आला. असा हा थोडक्यांत शाक्य राजकुलाचा एकंदरींत इतिहास आहे.

शाक्य हें पूर्वी स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून गणलें जात होतें. पण बुद्रकाळीं त्याचें स्वातंत्र्य नष्ट होऊन त्याची गणना कोसल राज्यांत केली जात होती. अर्थात् शुद्धोदन हा स्वतंत्र राजा नसून महाकोसलाधिपति प्रसेन-जित्चा मांडलीक म्हणून राज्यकारभार पाहात होता. तथापि तेथील अंतर्गत शांतता व सुव्यवस्था राखण्याचें काम पूर्वीप्रमाणेंच महाजन मंडळाकडेच होतें. शाक्यांची लोकसंख्या त्या वेळीं जवळजवळ ऐशी हजार असून राज्याचा विस्तार पंधराशें चौरस मैल होता.

शाक्यांचा मुख्य धंदा म्हणजे रोती असें नुकतेंच वर सांगण्यांत आहें आहे. अर्थात् रोतीवरच त्यांचा सर्व भर होता, हें निराळें सांगा-वयास नकोच. म्हणून मेघांचा राजा जो इंद्र त्याचे ते मोठे उपासक असत. प्रत्येक वर्षी आषाढी पौर्णिमेस ते त्याच्याप्रीत्यर्थ 'मधुमहोत्सव' नांवाचा एक मोठा उत्सव करीत. तो सारखा सात दिवस चाले. त्या उत्सवांत गरीवश्रीमंत, लहान-थोर, बायका-पुरुष-अर्थात् प्रत्येक शाक्य कुटुंव मोठ्या भक्तीनें, आनंदानें व उत्साहानें भाग घेई. भारतीयांच्या हौसी व खेळाडू वृत्तीला अनसरून या उत्सवांत लोक ठीकठिकाणीं जमून नाचरंग, खाणेंपिणें, खेळ, तमारो, यांची रेलचेल करीत, हा शाक्यांचा राष्ट्रीय महोत्सव असे. (पुष्परक्त जातक १४७).

अशा प्रकारचा उत्सव सांप्रत तेथें चालू होता. लोक सगळे आनं-दांत, आरामांत, खुशींत, चैनींत, खेळांत व तमाशांत गढ़न गेले होते. पण एक माणूस-शुद्धोदनाची पदृराणी मायादेवी-मात्र याळा अपवाद होती. ती या आनंदोत्सवापासून अगदीं अलिप्त होती. होय, करणार काय बिचारी! वय पंचेचाळीस वर्षांचें पण पोटीं ना मूल ना बाळ! अपत्यभाग्य तिच्या नशिबीं लिहिलें नन्हतें ! क्षेत्रहें दुर्दैंत्र तिचें ! पण त्याला कोण काय करणार ? या उणीवीमुळें ती मनांतल्या मनांत अत्यंत हिरमुसलेली झाली असून, तिला कशाची म्हणून हौस व कसला म्हणून उत्साह राहिला नव्हता. सदान् उदासीन वृत्ति ! अर्थात् चारचौघांत मिळून मिसळून खेळीमेळीने वागणें, त्यांच्यांत उठणें-बसणें,बोलणें-चालणें, हंसणें-खिदळणें असल्या गोष्टींचा तिला मनापासून तिटकार। वाटे. मात्र देवकार्यात तिचें लक्ष नव्हतें असें नव्हे. उत्सवांतील इतरकार्यक्रमांत—म्हणजे मनोरंजक व करमणुकीच्या बाबतींत-ती उदासीन दिसत असली, तरी देवकार्यात मात्र ती सदैव दक्ष व तत्पर असे. तेथें कधीं हि खोटी व्हावयाची नाहीं. इतर वेळीं ती गैरहजर राही, पण तो वेळ ती एकांतात राहून देवकार्यात व धर्मकृत्यांत घाळवीत असे.

आजच्या पौर्णिमेच्या दिवशीं देखील तिनें तोच क्रम पाळला. उत्स-वांतील देवकार्य आटपल्यावर राहिलेला वेळ दानधर्मीत व धर्मकथा श्रवणांत घालवून रात्रीं अल्पोपहार करून, ती आपल्या शयनमंदिरांत जाऊन बिछान्यावर पडली व पुढें थोड्याच वेळांत तिचा डोळा लागला. मध्यरात्र उलटून गेल्यावर उत्तररात्रीं तिला झोंपेंत प्रंथारंभीं सांगितल्या-प्रमाणें एक विचित्र स्वपन पडलें.

ती स्वप्नांतील हकीकत दुसरें दिवशीं सकाळीं शुद्धोदनास सांगि-तल्यावर त्यालाहि तें ऐकून मोठा अचंबा वाटला. नंतर त्यानें वाड्यांत ब्राह्मणांस आमंत्रण करून त्यांस भोजन वगैरे घाट्सन संतुष्ट केल्यावर रात्रीं घडलेली मायादेवीच्या स्वप्नाची हकीकत कळवून त्याचा अर्थ व फलश्रुति यांचा खुलासा विचारला,

ब्राह्मणांनी—एकंदर आठ होते ते—. तें स्वप्न पूर्ण व साद्यंत ऐकून घेतलें व एकांतांत जाऊन त्याचा नीट विचार केला. नंतर राजास हांक मारून सांगितलें की 'राजा! चिंता करण्याचें कारण नाहीं. उलट आनंदाचीच गोष्ट आहे. तुझ्या मायादेवीच्या पोटीं पौर्णिमेच्या रात्रीं गर्भ राहिला आहे! व तो पुत्र आहे! कन्या नव्हे—सुपुत्र आहे! राजा, लवकरच तुला पुत्रदर्शन घडेल आणि मायादेवीच्या डोळ्यांचें पारणें फिटेल!!

#### तारा चमकला!

( जातक-अहकथा )

मायादेवीचा आतां कोण आनंद! केवढा संश्रम! नि काय उल्हास! ती आतां गर्भवती असून लवकरच ल्हानग्या राजस राण्याची प्रेमळ माता होणार!! अहाहा! केवढें मधुर भविष्य तें!! या सुवा-तेंनें अपत्यदर्शनासाठीं हपाललेलें स्नीहृदय आनंदानें व उत्साहानें उचंबळणार आणि उफाळणार नाहीं, तर काय होईल? घरांत केवढीहि संपित्त असो, सुखसाधनांची ही रास पड़ो, फार काय, राहावयास कुबेराचा वाडा नि भोगावयास स्वर्गातील सर्व सुखविलास मनमुराद लाभोत, पण त्यानें स्नीहृदयाची खरी तहान भागली नि अंतरंगाची टोंचणी राहिली, असें मात्र समजं नये.

अपत्यलाभ हा निसर्गदेवतेनें स्त्रीजातीला दिलेला एक महान दिन्य वर असून, तो महाप्रसाद ज्या स्त्रीच्या पदरांत पडला नाहीं, त्या स्त्रीचें सर्व कांहीं जिणें न्यर्थ—अगदीं न्यर्थ—म्हटलें तर तो प्रमाद होईल काय ? स्त्रीजन्माचें—नन्हे स्त्रीहृदयाचें—नितांत सुखनिधान म्हणजेच तिच्या कुशींत जन्म घेऊन तिच्या मांडीवर निजून चिमकुले हातपाय

नाचवीत व उडवीत हंसऱ्या मुखानें तिच्या तोंडाकडे टक छावून पाहणारा तो छहान गोंडस राजहंस! तिच्या आनंदसागरास भरती आणणारा—अंतःकरणास गुदगुल्या करून थै थै नाचिवणारा—तो पौणिमेचा पूर्णचंद्र!!! मग मायादेवी तें मंगळ भविष्य ऐकून आनं-दानें फुद्धन भान विसरळी असल्यास त्यांत नवळ तें काय?

दिवसामागें दिवस जाऊं लागले आणि मायादेवीची कांति उजळत चालली. मुखश्री प्रसन्न दिसूं लागली व शरीरांत नवचैतन्य खेळूं लागलें. दिवसेंदिवस मनोवृत्ति उचंबळत चालली आणि अंतःकरणांत नवोत्साह उफाळूं लागला! याप्रमाणें होतां होतां आठवा महिना लागला. अर्थात् शरीरांत आतां सुस्ताई वाढूं लागली.प्रकृति नरम पढत चालली. आणि दैनिक न्यवहारांत शैथिल्य डोकावूं लागलें. याप्रमाणें होतां होतां आठवा महिनाहि गेला. नवन्यास सुरुवात झाली.

तुम्ही कांहींही म्हणा, स्त्रियांना माहेरचें वेड नि ओढ म्हणजे अत्यंत भारी. तशांत गरवारपणीं तर त्यांना त्याचा सारखा ध्यासच लागलेला असतो. गोष्ट खरी आहे. गरवारपणीं स्त्रीचें मन एकापरी अस्वस्थ असतें. तशांत प्रथम प्रसूति-प्रसंगीं तर तें अगदींच अधीर व बेचैन बनतें. म्हणून त्या नाजुक अडचणीच्या प्रसंगीं मायेच्या माण-सांत जाऊन पडण्याची त्यांना तीत्र इच्छा होणें हें स्वाभाविकच आहे. मग मायादेवी तरी या सर्वमान्य नियमाला अपवाद कशी असणार ? नऊ महिनेहि भरले. दहावा प्रारंभ झाला. तेव्हां तिनें आपला मनोदय पतीस कळविला. होय ना करतां करतां अखेर तिची तीत्र इच्छा व आग्रह पाहून शुद्धोदनानें तिला शेवटीं परवानगी दिली.

मायादेवीचें माहेर म्हणजे शेजारच्या कोळीय राजाची देवदह नगरी. तिच्यांत व किपलवस्तूंत अवघें दहाबारा मैलांचें अंतर. आज उद्यां म्हणतां म्हणतां दहावा महिनाहि संपुष्टांत आला. भर दिवसांची गरवारशी ती. आतां विलंब करण्यांत अर्थ नाहीं असा विचार करून अखेर वैशाखी पौर्णिमेचा दिवस प्रयाणास मुकरर करण्यांत आला. त्या दिवशीं पहाटेस मायादेवी ही आपल्या परिवारासह माहेरीं जाण्यास मेण्यांत बसून वाड्यांतून बाहेर पडली.

किप्छवस्तू व देवदह यांचें दरम्यान वाटेंत छुंबिनी नांवाचें एक सुंदर उपवन होतें. तेथें साछवृक्षांची सुंदर राई होती. या वेळीं त्या वृक्षांना फुछांचा मोठा विछक्षण बहर आछा असून तो देखावा पाह-ण्यास मोठा मनोहर दिसत होता. सूर्यनारायणाचीं सुवर्ण किरणें आसमंतांतीछ पर्वतिशिखरांवर व वृक्षराजीवर पडल्यामुळें तेथीछ वनश्रीछा अपूर्व शोभा आछी होती. जिकडे तिकडे विविध फुछांचा गोड परिमळ दरवळून राहिछा होता. गार वाऱ्याची मंद झोत मनाछा उल्हस्वीत होती. पिक्षगणांच्या मधुर किछिकछाटानें, मधुन मधून निधणाऱ्या मोरांच्या केकांनीं व कोकिछांच्या सुस्वर कूजनांनीं तो सभोंवताछचा प्रदेश खळन गेठा होता.

दिवस दोन तास चढला असेल नसेल, तों इतक्यांत मायादेवी तेथें पोंचली. तेथें आल्यावर ती वनशोभा पाहून तिच्या मनाला एक प्रकारचा आनंद वाटला व तेथें खालीं उतक्तन क्षणभर फिरून ती मौज व शोभा पाहण्याची लहर आली. मग विलंब कसला? लागलीच मेणा उभा केला व आंतून उतक्तन चटकन ती बाहेर आली व ती प्रसन्न वनशोभा पाहत पाहत व हलुहलू गमत गमत इकडे तिकडे फिरू लागली. स्थान मोठें रमणीय! व वेळिह तशीच प्रशांत! त्यामुळें तिला तेथें मोठा उत्साह व उल्हास वाटला हें स्वाभाविकच आहे.

ती आतां जेथें उभी होती तेथें रोजारींच एक सालवृक्ष सुंदर मोहरांनीं नखिराखांत बहरलेला होता त्याची एक फांदी अगदीं हातास लगण्यासारखी असून ती फुलांनीं भरगच भरून गेली होती. ती धरून तोडून घेण्याचा मोह तिला अनावर झाला व म्हणून ती त्या फांदीजबळ जाऊन ती धरण्यास तिनें हात वर केला.

पण तेवढ्यानें ती हातास लागेना. चारसहा बोटें वर राहिली. आणखी जरा उंच हात करून ती पकडावी या उद्देशानें ती टांचेवर उभी राहिली व जरा अंग मोडून हात लांब करून ती फांदी पकडून जोरानें खालीं ओढली. पण यामुळें कमरेंत एकदम सळक भरली आणि पोटांत एक जोराची कळ उठली.

त्यासरशी ती धरलेली फांदी जशीच्या तशीच सोडून देऊन पीट घट दाबून धरून ती क्षणभर स्तब्ध उभी राहिली. पुनः इतक्यांत आणखी एक कळ आली. तिच्या मागोमाग पुनः एक आली. याप्रमाणें कळा मागून कळा येकं लागल्या. खरें सांगावयाचें म्हणजे त्या कळा सामान्य कळा नसून, प्रसव वेदना होत्या.

दासींनी तो प्रकार ताडला, व क्षणाचाहि विलंब न करतां तिच्या सभोंवतीं त्या सालवृक्षाखालींच कनात लाऊन अडोसा केला. पुढें लवकरच वेदनांवर वेदना येऊन मायादेवी ही उभ्या उभीच प्रसूत झाली! दिन्य पुत्ररत्न होतें तें! अत्यंत सुंदर नि अत्यंत पाणीदार!! तिच्या डोळ्यांचें पारणे फिटलें व आनंद शेषाच्या टाळूस जाऊन भिडला! वैशाख शुद्ध पौर्णिमा असून सकाळचा सुमंगल पहिला प्रहर होता तो! वार शुक्रवार नि विशाखा नक्षत्र!!

बाळ जन्मल्याबरोबर चमत्कार असा झाला की तेथें झगझगीत प्रकाश उजळला व आकाशांत्रन दोन शीतोष्णोदकाच्या धारा खालीं उतरल्या. त्या जलानें बाळ व बाळंतीण यांस स्वच्छ व शुद्ध करून घेण्यांत आलें. इतक्यांत ब्रह्मलोकांत्रन ब्रह्मदेव खालीं उतरून मायादेवीजवळ येऊन तिला म्हणाला, 'देवि! हा तुझा पुत्र जगाचा उद्धार करणारा महात्मा आहे! म्हणून धन्य आहेस तूं!!'

इतकों बोछन तो तेथून निघृन गेळा व ही बातमी कपिळवस्तुस कळविण्यासाठीं एक स्वार ताबडतोब पाठविण्यांत आळा.

#### भविष्य-कथन

निदान, जातक-अहकथा

किपिल-वस्तूंत आज केवढा आनंद! शुद्धोदनाला सुंदर पुत्ररत्न लाभलें! शाक्यराष्ट्राला युवराजाची प्राप्ति झाली! प्रजेचा केवढा आनंद! मायादेवी प्रसूत झाली व तिला पुत्र झाला ही बातमी किपिलवस्तूंत प्रसिद्ध होतांच जिकडे तिकडे आनंदोत्साहाची एकच लाट उसळली. वेशीवर चौघडे झडूं लागले! नगारे निनादूं लागले. मध्नमध्न तुताच्या, शिंगें गर्जूं लागलीं! वेद शाळेंत मंत्र घोष सुरूं झाला! खरोखर किपिलवस्तूंचा आनंद म्हणजे आज वर्णनातीत होता. खरा स्वर्गानंद!!

मायादेवी छुंबिनी वनांत प्रसूत झाल्याची वार्ता एका घोडेस्वारानें दौडत येऊन राजवाड्यांत शुद्धोदनास प्रथम जाहीर केळी. ती ऐकून राजास मोठा आनंद झाळा. नंतर कांहीं निवडक स्वार बरोबर घेऊन विळंब न करतां राजा घोड्यावर बसून वनाकडे निघाळा. तेथें गेल्यावर मुळाचें दर्शन घेतळें. बाळबाळंतीण यांना पुढें देवदहास पाठविण्याचा बेत रहित करून त्यांना परत गांवाकडे घेऊन येण्याचा निश्चय करून त्याप्रमाणें त्यानें व्यवस्था केळी आणि पुढें उशीर न करतां तावडतोब गांवचा रस्ता घरळा राजाळा पुत्र झाल्याची बातमी राजधानींत वाञ्याप्रमाणें हो हां म्हणतां सर्वत्र पसरळी.

मग आतां सांगावयाचें काय ? मुख्य राजरस्ता तोरणें, पुष्पमाला-दिकांनीं ताबडतोब श्रृंगारण्यांत आला ! वेशीवर मंगल वाद्यें आलापूं लागलीं ! लोक रस्त्यावर तेथें तेथें जमून आनंदघोष करूं लागले ! चौकाचौकांवर ध्वजपताका फडकूं लागल्या. शहरांत सर्वत्र आनंद नि उत्साह यांची एकच लाट उसलली !

इतक्यांत बाळवाळंतिणीसहित राजा वेशीजवळ आला. तेथून वाजत गाजत मोठ्या थाटांत राजवाड्याकडे त्यांची मिरवणूक निघाली. बाळ व बाळतीण मेण्यांत असून तो पुष्पहारांनी व मौक्तिक माळांनी श्रृंगारलेला होता. वर छत्र चामरें धरण्यांत आर्ली होती.

रस्त्यावरून मेणा हळुहळू चालला होता. स्निया माडीवर व गच्चीवर चढून रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनीं बाळबाळंतिणीवर पुष्पवृष्टि करीत होत्या. रस्त्यावर जमलेले लोक आनंदघोष करीत होते. याप्रमाणें व अशा थाटानें मिरवीत मायादेवी बाळासहित अखेर राजवाड्यांत येजन सुखरूप दाखल झाली.

पुढें पांचवा दिवस उजाडला. शाक्यांच्या पद्धतीप्रमाणें नामकरणाचा दिवस होता तो. म्हणून त्या दिवशीं सकाळीं बाळ व बाळंतीण यांस न्हाऊं घालण्यांत आलें. दुपारीं ब्राह्मण भोजन झालें. त्यानंतर पान-सुपारी दक्षिणा वगैरे झाल्यावर राजानें ब्राह्मणांस बाळाचीं लक्षणें पाइन तो पुढें कसा होईल याचें भविष्य वर्तविण्याची विनंती केली.

ब्राह्मणांनी आंत जाऊन बाळाची सर्व गात्रें नीट पाहून घेतली. त्याचे हात, पाय, डोळे, नाक, कान, तोंड, जीभ, ऊर, डोकें कम्मर, केंस, वगैरे सर्व अवयव बारकाईनें व शांतपणें तपासून नंतर बाहेर आल्यावर एका खोलींत जाऊन एकांतांत ते कांहीं वेळ विचार करीत बसले.

पुढें कांहीं वेळानें विचार करून बाहेर येऊन राजास द्दाक मारून म्हणाले राजा, ऐक तुझ्या मुलाचीं लक्षणें सांगतों तीं ऐक. तुझा कुमार बसीस लक्षणांनी युक्त आहे.

राजा:--तीं कोणतीं, महाराज ?

ब्राह्मण:—तीं हीं. (१) हा बालक सुप्रतिष्ठितपाद आहे. (२) त्याच्या पादतलीं सहस्र आरे नेमि व नामि यांनीं युक्त अशीं संपूर्ण चर्जे आहेत. (१) बोटें लांब (५) हात व पाय मृदु व कोमल आहेत (६) व ते जाळ्यासारखें आहेत. (७) पायाचे घोटे शंखाप्रमाणें वर्तुलाकार आहेत. (८)

त्याच्या जंघा हरिणीसारख्या भरींव आहेत. (९) उमा राहून आणि न वांकतांच हाताच्या तळव्यांनीं त्याला आपल्या गुडच्यास स्पर्श करतां येतो. (१०) त्याचें गुद्य कोशानें झांकलेले आहे. (११) त्याचा वर्ण सोन्यासारखा आहे. (१२) कातडी अत्यंत सूक्ष्म असून त्याला घूळ लागण्यासारखी नाहीं (१३) त्याच्या रोमकूपांत एकोकच केंस उगवलेला आहे. (१४) त्याचे केंस उर्घ्वाग्र, नील अंजन वर्ण व कुरळे असून ते उजव्या बाजूला वळलेले आहेत. (१५) त्याचीं गात्रें ताठ व सरळ आहेत. (१६) त्याच्या शरीरावर वर आलेले सात भाग आहेत. (१७) त्याच्या शरीराचा पुढचा अर्घा भाग सिंहाच्या पढच्या भागासारखा आहे. (१८) त्याच्या खांद्यामधील प्रदेश भरीव आहे. (१९) तो निग्रोधाप्रमाणें वर्त्लाकार आहे. (२०) त्याचे खांदे सारखे वळलेले आहेत. (२१) त्याची रसना फार तीक्ष्ण आहे. ( २२ ) ह्नुवटी सिंहासारखी आहे. ( २३) त्याला चाळीस दांत आहेत. (२४) ते सारखे आहेत (२५) त्यांत विवरें नाहींत. (२६) त्याच्या दाढा शुभ्र आहेत. (२७) त्याची जीम लांब आहे. (२७) त्याचा ब्रह्मस्वर आहे. (२८) तो करवीक पक्ष्याप्रमाणें मंजूळ आहे.(२९)त्याचे नेत्र निळे आहेत. (३०) पापण्या गाईच्या पापण्यासारख्या आहेत. (३१) भ्वयांमध्यें कापसाच्या तंत्रप्रमाणें पांढरी छव उगवलेली आहे व (३२) त्याच्या डोक्यावर उष्णीष आहे. (म्हणजे डोकें मध्यें जरा उंच आहे.) अशीं हीं तुझ्या मुलाचीं लक्षणें आहेत.

राजा:--म्हणजे त्यावरून मी काय समजावे ?

ब्राह्मणः—राजा, हीं सामान्य लक्षणें नाहींत; तीं महापुरुष लक्षणें होत.

राजाः---म्हणजे ?

ब्राह्मणः—म्हणजे असें; याचे दोन पर्याय आहेत; एक हा कुमार छौकिकांत पड़ला तर मोठा चक्रवर्ति होईल ! राजाः---आणि दुसरा?

ब्राह्मणः—दुसरा पर्याय असा कीं हा जर संसारनिवृत्त होऊन धर्मिवचारांत शिरला तर मोठा धर्मसंस्थापक होईल !! एकूण, राजा! हा बालक पुढें महापुरुष होणार हें खास!!

या ब्राह्मणांत कौण्डिण्य नांवाचा एक तरुण पण महाविद्वान ब्राह्मण होता. त्यानें मात्र एकच बोट दाखवून चक्क सांगितलें कीं 'राजा! हा चक्रवर्ति न होता बुद्धच होणार!' मुलाचें हें भविष्य ऐकून शुद्धो-दनास प्रथम विस्मय वाटला व त्याबरोबरच महानंदिह झाला हें काय आतां निरालें सांगावयास पाहिजे?

नंतर रात्रीं त्याचा नामकरणिविधि होऊन त्याचें नांव सिद्धार्थ असें ठेवण्यांत आलें. अर्थ म्हणजे शुद्धोदनाची पुत्रेच्छा आणि ती सिद्ध म्हणजे पूर्ण झाली-सफल झाली-म्हणून सिद्धार्थ हें नांव ठेवण्यांत आलें आणि तें युक्तच होतें. याप्रमाणें हा पांचव्या दिवसाचा नामकरण समारंभ मोठ्या थाटांत व उत्सवांत साजरा करण्यांत आला.

### विधीची विचित्र लीला !

**ळितिविस्त**र

चन्या दिवशीं रात्रीं नामकरण झाल्यावर जमलेल्या बायका व इतर माणसें हळू हळू तेथून निघून गेलीं. नंतर मायादेवी ही रात्रीचें जेवणखाण आटपून, आपल्या शय्येवर जाऊन निजली. पुढें काय झालें कोण जाणें; काहीं वेळानें तिच्या अंगांत कणकण वादून, ताप भरला. आयासानें आला असेल असें समजून,ती कोणाला काहींच न सांगतां रात्रीं तशीच निजली.

पुढें उजाड़ हें न उजाड़ हें तों तापाचें मान वाढ़ून अंग विस्तवासारखें कढ़त झालें. आणि मनस्वी अशक्तता आली. ही बातमी ताबड़तोब



ग्रुद्धोदनास कळविण्यांत आली, व लागलीच राजवैद्य आले व प्रकृति तपासल्यावर त्यांनीं विलंब न करतां औषधोपचाराची योजना केली.

दुपारीं मायादेवीची प्रकृति अधिकच बिघडली. ताप मनस्वी चढला. पोटांत काहील सुरू झाली. डोकें जडशीळ बनलें. डोळे लालबुंद दिसूं लागले. अंगाचा दाह होऊं लागला. वैद्यराजांनीं शिकस्त केली. काढे, मात्रा, भस्में, गुटिका, चूर्णें जेवढीं म्हणून अमोल्य व अमोघ गणिलीं जात होतीं, त्या सर्वाचा उपयोग करून पाहण्यांत आला. पण गुणाच्या नांवानें सर्व दगडच ठरले!

संध्याकाळ झाली. प्रकृतींत कांहीं आराम नाहीं. उलट अधिका-धिक ती विघडतच चालळी. ताप तर सारखा फणफणत होता. गोतमी जवळच बसली होती. मायादेवीनें मध्येंच डोळे उघडून तिच्याकडे पाहिलें आणि मानेनें तिला जवळ येण्यास खुणविलें.

स्पाप्रमाणें गोतमी उठून तिच्याजवळ गेली देवीही कशीबशी बसली आणि गोतमीला पदर पसरण्यास सांगून जवळचें तें चिमुक्तलें बाळ उचछन तिच्या पदरांत घाछन, हलक्या स्वरांत म्हणाली, 'गोतमी, हें बाळ आजपासून तुझ बरं का ? माझं नव्हे ! त्याचा नीट संभाळ कर !' इतकें बोलून डोळ्यांतून अशु काढले !!

गोतमीचाहि कंठ दादून आला व ती पदरांत बाळ घेऊन हुंदके देऊं लागली! तिलाहि दुःखाचा आवंढा आला व जीव खालींवर होऊं लागला! बहिणीची ती दीन अवस्था पाहून तिला ब्रह्मांड आठवलें व डोळे पाण्यानें डवडवून आले!!

गोतमी बाळ पदरांत घेऊन खालीं बसली. मायादेवी पुनः पूर्ववत् अंथरुणावर लवंडली. पुढें घटिका गेली न गेली तोंच तिला सिन्नपात झाला! आणि अंगावरची खबर चुकली!! आतां मात्र शुद्धोदन घाव-रला व त्याचे तोंडचें पाणी पळालें. सर्वानीं सबंध रात्र जागून काढिली. सर्व वैद्यकीय उपायांची व मंत्रतंत्रांची शिकस्त करण्यांत आली. पण गुणाच्या नांवानें सगळीच निराशा !!

सातवा दिवस उजाडला; मायादेवी डोळे मिटून स्वस्थ पडून होती. हां नाहीं, हूं नाहीं. ताप उतरला होता. नाडी मंद वाहत होती. रारीर पायाकडून थंड पडत चाललें होतें. श्वास गळ्यांत घरघरत होता. गोतमी बाळाला घेऊन जवळ बसली होती. शुद्धोदन उशाशीं उमा होता. वैद्यराज हात धरून नाडी पाहत होते. सर्वाचीं तोंडें म्लान व चिन्ता-प्रस्त दिसत होतीं. सर्वत्र औदासीन्यतेचें निराशाजनक वातावरण पसरून राहिलें होतें!

झालें. लहानशी एक उचकी आली व मायादेवीचा सर्व कारमार आटपला ! वाड्यांत एकच आकांत माजला !! सात दिवसांच्या कोंवळ्या अर्भकाला टाकून माउली इहलोक सोडून परलोकीं निघून गेली !! बाळ रडूं लागलें आणि माउली निघून गेली !! हाय रे विधात्या ! किती निष्ठुर तूं !!!

# प्राचीन भारतीय राजविट

दीघनिकाय

द्भिकाळीं भरतखंडांतील राजकीय परिस्थिति कशी होती, याविषयीं थोडासा खुलासा केल्यास तो अप्रासंगिक होणार नाहीं. म्हणून त्याचा परामर्श घेतों. बुद्धकाळीं एकंदर तेरा एकतंत्री राज्यें व तीन लोकशाही राज्यें होतीं असें तत्कालीन बौद्ध व इतर वाङ्मयावस्तन दिसून येतें. तीं कोणतीं व कोठें होतीं याची माहिती थोडक्यांत म्हणजे अशी आहे.

? कोसलः—( हर्लीचा अयोध्या व नेपाळ प्रांत ) हें राज्य त्या वेळीं मोठें प्रबळ असून, फार प्रसिद्ध होतें. तें एकसत्ताक राज्य अस्न, त्याची राजधानी श्रावस्ती (सावसी) ही होती. ही अचिरा-वर्ता (राक्षी) नदीच्या तीरावर वसली अस्न, तेथें त्या वेळीं प्रसेनजित् नांवाचा राजा राज्य करीत होता. त्याचें राज्य मोठें अस्न तें एकससाक होतें. या राज्याची पूर्व सीमा गंडकी अस्न दक्षिणेस गंगानदी वाहत होती. हा राजा वैदिक धर्मांचा अनुयायी व अभिमानी होता.तरी तो इतर धर्मांचाहि परामर्श घेत असे. पुढें बुद्धाला व त्याच्या संघाला श्रावस्ती यथें जेतवन नांवाचा प्रसिद्ध विहार बांधून देणारा उदार महात्मा अनाथिपंडक नांवाचा श्रेष्ठी हा या श्रावस्ती-चाच राहणारा होय.

२ मगधः—(ह्लांचा बिहार प्रांत) कोसल राज्याच्या एवढेंच महत्वाचें राज्य म्हणजे मगधांचें होय. येथील राजा बिंबसार हा असून त्याला प्रसेनजितची बहीण कोसलादेवी ही दिली होती. त्याची राजधानी राजगृह या नांवाची होती. हें राज्य झालें तरी एकसत्ताकच होतें. तथापि कोसलाधिपति काय किंवा मगधाधिपति काय, दोघेहि उदार, सदाचरणी व धर्मनिष्ठ असून त्यांच्या सुराज्यांत सुखसमृद्धि व शांतिसमाधान हीं मूर्तिमंत नांदत होतीं. प्रजा स्वकर्मनिरत, धार्मिक, संतुष्ट व आनंदी असे. विंवसार झाला तरी वैदिक धर्माचा चाहता व अनुयायी होता.नंतर पुढें बुद्धाचा उपदेश घेऊन तो बौद्ध उपासक झाला. त्यानें मगवान बुद्धाकरितां व बौद्ध मिक्षूंकरितां म्हणून राजगृहाशेजारीं वेळुवन नांवाचें एक सुंदर उद्यान दान देऊन बौद्ध धर्मप्रसारास चांगली मदत केली. शिवाय तो इतर श्रमणांचाहि योग्य आदरातिथ्य व मानसन्मान करीत असे.

३ अंवतीः—येथील राजा चंडप्रद्योत हा असून त्याची राज-धानी उज्जियिनी ही होती. हेंही एकतंत्री राज्य होतें. येथें बुद्ध आल्याचें व उपदेश केल्याचें दिस्न येत नाहीं.

४ वत्सः—हें राज्य यमुना तटाकीं होतें. त्याची राजधानी

कौशांबी ही अस्न तें तत्कालीन व्यापाराचें एक मोठें केंद्र होतें. त्याचा राजा अजय वत्सराज उदयन हा अस्न, त्यानें अवंतीच्या प्रद्योत राजाची कन्या वासवदत्ता इच्याशीं विवाह केला होता. कोशांबी येथें बुद्धाला व बुद्धिभक्षूंना राहण्यासाठीं बुद्ध शिष्यांनीं तीन विहार बांधून दिले होते. उदयनराजाची प्रमुख राणी सामावती —बिंबसाराची मुलगी—ही भगवान बुद्धाची प्रमुख उपासिका होती. हें एकसत्ताक राज्य अस्न तेथें वैदिक धर्माचें प्रावल्य होतें.

4 कासीः—या राज्याची राजधानी वाराणसी ही होती. तेथील राजाला ब्रह्मदत्त असें म्हणत असत. हा ब्रह्मदत्त मोठा उदारधी राजा असून तो वैदिक धर्माचा अनुयायी होता. वाराणसी ही नगरी कलाकौशल्यात फार नांवाजलेली असून, तेथें व्यापारिह मोठ्या प्रमाणांत चालत असे. या वाराणसींतील अश्वसेन राजाच्या 'वामा ' नांवाच्या राणीच्या उदरीं पार्श्वनाथ—जैनांचा तेवीसावा तीर्थकर—जन्मला होता असें म्हणतात. परंतु बुद्धकालीं त्या देशाचें स्वातंत्रय नष्ट होऊन त्याची गणना कोशल साम्राज्यांत झाली होती.

६ अंगः—हें राज्य बुद्ध काळीं मगधच्या विवसार राजानें आपल्या राज्याला जोडलें होतें. त्याची राजधानी चंपा, म्हणजे हल्लींचें भागलपूर नजीकचें चंपानगर. तेथें एक सरीवर असून त्याच्या सभों-वर्ती पांढऱ्या चंपकाचीं सुवासिक फुलझाडें लागलीं होतीं. बुद्ध जेव्हां धर्मीपदेशार्थ इकडे येत, तेव्हां त्यांचा मुक्काम या तलावाच्या कांठींच होत असे.

७ गांधार:—हा देश हल्ली पूर्व अफगाणांत मोडतो. येथें बुद्धकाळीं पुक्कसाति नांवाचा राजा राज्य करीत होता. तो पुढें बुद्धाचा उपदेश घेऊन त्यांच्या मिक्षुसंघांत येऊन दाखल झाला. त्याची राजधानी तक्षशिला. तेथें त्या वेळीं फार मोठें विद्यापीठ होतें. हजारों विद्यार्थी दूर दूर प्रांतांत्त येऊन तेथें विविध विद्या व कला शिकत असत. कोणी

वेदाध्ययन करीत. कोणी शिल्पकलेचें शिक्षण घेत. कोणी ज्योतिष शास्त्र पढत. याप्रमाणें तक्षशिला ही नगरी विद्येत फार नांवाजलेली व पुढार्लेली होती. राजगृह येथील विख्यात आयुर्वेदविशारद राजवैद्य जीवककुमार यानें आयुर्वेदाचा अभ्यास येथेंच येऊन केला होता.

८ कांबोजः —हें राज्य हल्लीं जेथें कच्छ काठेवाड आहे, तेथें होतें. येथील राजधानी द्वारका. येथील लोकांची जंगली घोडे पकड-ण्याची फार प्रसिद्धि होती. हे लोक जंगली घोडे पकडून ते घोडयांच्या व्यापाऱ्यांना विकत, व ते व्यापारी मध्यदेशांत जाऊन तेथें त्यांचा व्यापार करीत. काठेवाडी घोडयांची आजही सर्वत्र प्रसिद्धि आहे.

९ मस्त्यः—हा देश यमुनेच्या पश्चिमेस असून कुरूच्या दक्षिणेस होता. तें एक ल्हानसें राष्ट्र होतें. हें बुद्धकाळीं फारसें प्रसिद्ध नव्हतें.

१० पांचालः—हें राष्ट्र कुरु व गंगानदी यांच्या पूर्वेस असून त्याची राजधानी कंपिला ही होती.

११ कुरु:—हें राष्ट्र बुद्धकाळीं फार लहान असून, त्याला म्हणण्यासारखें राजकीय महत्त्व नन्हतें. त्याची राजधानी इंद्रप्रस्थ ही असून, तेथें बुद्धकाळीं कौरन्य नांवाचा राजा राज्य करीत होता. येथें वैदिक धर्माचें प्रावल्य असल्यामुळें बुद्धाची येथें फारशी डाळ शिजली नाहीं. येथें भगवंताचा एकहि विहार नन्हता. हें एकसत्ताक राज्य असून विस्तार बेताचा होता.

१२ शूरसेनः—येथें अवंतिपुत्र नांवाचा राजा राज्य करीत होता. याची राजधानी मथुरा. येथें बुद्ध आल्याचें फारसें दिसत नाहीं.

१३ अञ्चनकः—हें राज्य दक्षिणेंत गोदावरी नदीच्या आसपास वसलेखें होतें. यासंबंधीं अधिक माहिती उपलब्ध नाहीं.

याप्रमाणें हीं तेरा राज्यें बुद्धकाळीं हयात असून तीं सर्व एक-सत्ताक होतीं. याशिवाय हिमालयाच्या पायथ्याशीं व शेजारीं कांहीं ...

गणसत्ताक म्हणजे लोकशाही राष्ट्रेंहि नांदत होतीं. त्यांतील कांहींचा उल्लेख करतों. बुद्रकाळीं या महाजनसत्ताक राष्ट्रांपैकीं फक्त दोनतीन राष्ट्रेंच काय तीं स्वतंत्र असून बाकीच्यांचा समावेश कोसल व मगध राज्यांत झालेला होता. त्यांत वज्जीचें राष्ट्र प्रमुख होतें.

१४ वर्जी:—हें वर्जीचें राष्ट्र त्या वेळीं बलाढ्य व महत्त्वाचें असें होतें. त्याची राजधानी वैशाली येथील लोकांना लिच्छ्यी असें म्हणत. हे मूळचे अनार्य असून त्यांच्यावर थोडाबहुत वैदिक संस्कृतीचा संस्कार झाला होता. या लिच्छ्यी कुळांतच जैन धर्म-संस्थापक महावीर याचा जन्म झाला. हे लिच्छ्यी लोक त्या काळीं ब्रात्य क्षत्रियांत गणले जात होते.

१५ महः—वज्जीच्या खालोखाल महाचें राष्ट्र. हें राष्ट्र वज्जीच्या पूर्वेस व कोसलच्या पश्चिमेस होतें. हेंही वज्जीप्रमाणेंच महाजनसत्ताक राष्ट्र होतें. या मल्लाचे बुद्धकाळीं दोन भाग झाले होते. एकाची राजधानी पात्रा व दुसऱ्याची कुशीनारा ही होती. बुद्ध भगवंताचें या देशांत फार वर्चस्व होतें. या दोन्ही राज्यांत त्याचा शिष्यपरिवार फार मोठा होता. बुद्धाचें शेवटचें भोजन पावानगरींत चुंद लोहाराच्या घरीं झालें व परिनिब्बाण कुशिनारा येथें झालें. याची हकीकत सगली सविस्तर पुढें येणारच आहे.

१६ शाक्यः—हें प्रजासत्ताक राष्ट्र असलें तरी तें स्वतंत्र नव्हतें. प्रसेनजित्च्या कोसल राज्यांत त्याची गणना होत होती. येथील राजा शुद्धोदन हा असून त्याची राजधानी किपलवस्तु ही होती. या शुद्धोदन राजाच्या पोटींच भगवान बुद्धाचा जन्म झाला. हे शाक्य झाले तरी ब्रात्य क्षत्रियांतच गणले जात असत.

१७ कोळी:—हें राज्य शाक्यांच्या शेजारी असून दोहोंच्यामध्यें रोहिणी नदी वाहत होती. बुद्धाची आई मायादेवी ही या कोळीय घराण्यांतील असून ती शुद्धोदनास दिली होती. शाक्य व कोळी यांचा शरीरसंबंध अत्यंत निकटचा होता. याची राजधानी देवदह असून ती कपिलवस्त् हून फार लांब नव्हती. हें राष्ट्र लहान पण प्रजासत्ताक होतें.

्र हा असा बुद्धकालीन भरतखंडाचा थोडक्यांत भौगोलिक व राजकीय इतिहास आहे.

#### विद्यासाधन

निदान ( जातक-अहकथा )

द्वार्थ वाढतां वाढतां आतां आठ वर्षांचा झाला. त्याचा भाऊ नंद हाही त्याच्यापेक्षां चारपांच महिन्यांनींच लहान. तेव्हां शुद्धोदनानें या दोघांस एकदमच विद्या शिकण्यासाठीं म्हणून तेथील प्रसिद्ध विश्वामित्र उपाध्यायाकडे नेऊन ठेविलें. त्या वेळीं विद्या शिकावयाची म्हणजे गुरुगृहीं राहूनच ती शिकावी लागत असे. त्या पद्धतीला अनुसरून दोघेहि राजपुत्र गुरुगृहीं जाऊन राहिले.

सिद्धार्थाची बुद्धि तीक्ष्ण व चुरक असल्यामुळें त्याची प्रगति झपझप होऊं लागली. लवकरच त्यानें अक्षर ओळख करून घेऊन वेद शिकण्यास प्रारंभ केला. वेद शिकून झाल्यावर निरुक्त, छंद, इतिहास, पुराण यांचा अभ्यास चालिवला आणि नंतर सांख्य, योग, न्याय, व्याकरण इत्यादि शास्त्रांचें अध्ययन करून त्यांत पारगतता मिळविली. मधून मधून मल्ल, धनु, शस्त्र, अस्त्र इत्यादि क्षात्रविद्यांचे धडेहि घेऊन त्यांतिह तो तरवेज झाला. याप्रमाणें सर्व विद्या शिकून झाल्यावर तेथून नियून शाक्य अर्जुन गुरूजवळ राहून त्याच्याकडून गणित शास्त्राचेहि अध्ययन केलें. याप्रमाणें तो एकोणीस वीस वर्षांचा झाला, तेव्हां सर्व विद्या पारंगत होऊन तो ज्ञानतेजानें सूर्याप्रमाणें चमकूं लागला! सिद्धार्थ हा सर्व विद्येत तेवढ्या लहान वयांतच अत्यंत निष्णात झाला हें पाहून शुद्धोदनास अत्यानंद झाला हें साहजिकच आहे. द पण एक गोष्ट मात्र त्याला भेडसावीत होती. ती म्हणजे त्याची तीक्ष्ण वैराग्यवृत्ति. सिद्धार्थाचा कल दिवसेंदिवस जागतिक विषय सुखाकडे हटत जाऊन, तो वैराग्याकडे अधिकाधिक झुकत चालला होता. नेहमी एकांतवासाची त्याला चटक लागत चालली होती.

कोणाशीं फार बोलावयाचें नाहीं, हंसावयाचें नाहीं, खेळावयाचें नाहीं, गणागोष्टी मारावयाच्या नाहींत, चारचौघांत जाऊन वसणें उठणें तर नाहींच नाहीं. नेहमीं कावळ्याप्रमाणें एकलकोंडें राहून कसल्या तरी विचारांत गर्क होऊन बसावयाचें. या त्याच्या चमत्कारिक वर्तनामुळें शुद्धोदनास पांचल्या दिवशीं केलेल्या ब्राह्मणांच्या भविप्य-षाणीचें वारवार स्मरण होऊन, त्याचें मन मधून मधून अस्थिर व अस्वस्थ होई.

शुद्धोदनानें आपल्या लाडक्या सिद्धार्थासाठीं म्हणून तीन सुंदर मंदिरें बांधून ठेविलीं होतीं. त्यांचीं नांवें आराम, सुराम व सुभट अशीं असून, उन्हाळ्यासाठीं आराम मंदीर, पावसाळ्यासाठीं सुराम मंदीर व हिंवाळ्यासाठीं सुभट मंदीर अशी त्यांची योजना होती. प्रत्येक मंदीर ऐषआरामाच्या सर्व सुखसाधनांनीं सुसज्ज असून करमणुक्तीच्या सर्व करणोपकरणांनीं सुसमृद्ध होतें. विद्याध्ययन संपल्यावर राजानें त्याला या मंदिरांत आणून ठेवून प्रपंचाकडे लक्ष लागेल व त्यांत रमेल अशी सुंदर व्यवस्था ठेविली.

सिद्धार्थाळा आतां संसारांत गुंतवावें म्हणजे त्याच्या स्वभावांत व वृत्तींत पाळट घडून येईळ, असा विचार करून राजानें त्याळा अनुरूप अशी वधू शोधून काढण्याचा आंत्र प्रयत्न चाळविळा. त्याच्या मनांत शोधतां शोधतां पुष्कळ मुळी येऊन गेल्या. पण त्या सर्व कांहीं ना कांहीं कारणामुळें पसंत पडल्या नाहींत.

होवटी एक स्थळ मात्र त्याला दिसलें व पटलें. तें म्हणजे कोळीय राजाचें घराणें. तेथील दंखपाणि राजाला गोपा नांवाची एक सुंदर, सुस्वरूप व सुबुद्ध अशी कन्या होती. तिला यशोधरा असेंहि म्हणत. ही मुलगी अत्यंत सुंदर व सालस असून चांगली उपवर होती. शिवाय ती जवलच्या नात्यांतील होती.

ही गोपा शुद्धोदनाच्या पसंतीला उतरली व त्याप्रमाणें त्यानें दंडपाणीकडे मागणीहि घातली. पण दंडपाणीनें सांगून पाठिवलें कीं ती तशी धावयाची नसून तिचें स्वयंवर लावावयाचें आहे. या उत्तरानें शुद्धोदनाचा निरुपाय झाला व त्याचें मन किंचित् अस्वस्य झालें.

सिद्धार्थाची बुद्धि तीक्ष्ण होती म्हण्न वर सांगितछेंच आहे. घरीं आल्यावर देखील त्यानें आपला विद्याव्यासंग तसाच पुढें चाल्ल ठेविला. अधून मधून तो घोड्यावर बस्न फेरफटका करीत असे आणि केव्हां केव्हां धनुर्वाण घेऊन नेम मारण्याचा कमिह त्याचा चाल्लच होता. तो त्याचा नेम पशुपक्ष्यांवर नस्न भितीवरील खुणांवर अगर झाडाला कांहीं तरी टांगून त्यावर रोखला जाई. लहर आल्यास तालमेत जाऊन मल्लांबरोवर कुस्त्याहि खेळत असे. पण हें नेहमीच नाहीं. मध्येंमध्यें केव्हां तरी लहरीप्रमाणें.

एकूण काय शरीर, मन व बुद्धि यांच्या विकासाला ज्या गोष्टी अनुकूल व उपकारक असत, त्या सर्व तो कसोशीनें व दक्षतेनें करीत असे, आणि यामुळें तो लहान वयांतच चांगला सुबुद्ध, सुदढ व सुवृत्त वनून लोकादरास पात्र झाला.

# सिद्धार्थाचें अपूर्व कौशल्य

अइकथा

किपलबस्तृत दरवर्षी खेळाचे सामने व विद्येच्या परीक्षा होत असत. हे सामने व परीक्षा मिळून सात दिवस चाळत असत. त्यांत पहिले पांच दिवस शारीरिक व शस्त्रास्त्रांचे सामने होऊन, शेवटचे दिवस बौद्धिक व शास्त्रीय विषयांसाठीं राखून ठेविलेले असत. यांत शाक्य व कोळीय तरुण मोठ्या उत्साहानें व चुरशीनें भाग घेत. या सामन्यांचे दिवस आतां जवळ आले होते आणि या खेपेस त्यांत कोळीय राजपुत्र देवदत्त व शाक्य राजपुत्र सिद्धार्थ या दोघांनीं भाग घेण्याचें ठरविल्या-मुळें त्या सामन्यांस एक प्रकारचें अपूर्व महत्त्व प्राप्त झालें.

ही गोष्ट दंडपाणीला कळतांच ही संधि गोपेच्या स्वयंवराला योग्य व अनुकूल आहे असा मनांत विचार करून, त्याने या सामन्यांत जो विजयी होईल त्याला आपल्या मुलीचें स्वयंवर करून देऊं, असें जाहीर केलें.

पुढें सामन्याचा दिवस उजाडला. लोक हळूहळू मैदानावर जमूं लागले. सामन्यांत भाग घेणाऱ्या तरुणांचा घोळकाही आस्ते आस्ते फुगत चालला. लोकांत जिकडे तिकडे अपूर्व उत्साहाची भर पडली. इतक्यांत आचार्य विश्वामित्र, आचार्य अर्जुन व राजा ग्रुद्धोदन या तिघांच्या नजरेखालीं सामन्याच्या खेळांना शिंग फुंकून प्रारंभ करण्यांत आला.

पहिला सामना वेध मारण्याचा होता. रुप्याच्या तारे नें तीन चित्रें लोंबकळत ठेऊन त्यांच्यापुढें लोखंडी पत्रा ठेऊन तीं झांकण्यांत आलीं होतीं. फक्त ती तार तेवढीच दिसेल अशा बेतानें त्यांना बद-काच्या चोंचीएवढीं तीन भोंकें पाडलीं होतीं. त्यातून बाण मारून जो ती तार तोडून चित्रें खालीं पाडील, त्यानें तो सामना जिंकला असें ठरविण्यांत आलें. जवळ जवळ द्रौपदी स्वयंवरांतील मत्स्यभेदासारखीच ही एक युक्ति होती. असो. प्रत्येकाला तीन बाण मारण्याची सवलत देण्यांत येऊन, चित्राची जागा व नेम मारण्याचें स्थान या दोहोंत चौसष्ट हातांचें अंतर राखण्यांत आलें होतें. या सामन्यांत एकदर ४८० तरुणांनीं भाग घेतला होता. त्यांत फक्त दोघेच उत्तीर्ण झाले. एक सिद्धार्थ व दुसरा देवदत्त !

सिद्धार्थाची पाळी अखेर होती व त्याचे तीनहीं नेम अगदीं यशस्त्री झाले! प्रत्येक बाणानें अचूक अशी एकेक तार तोडली!! तिसरा नेम मारून तिसऱ्या बाहुलीचा वेध करतांच तेथील प्रेक्षक-वृंदानें टाळ्यांचा प्रचंड गजर करून, त्याचें हार्दिक अभिनंदन कलें! यशोधरा हें पाहत आपल्या बापाच्या बाजूला उभी होती. अर्थात् सिद्धार्थाचें हें अपूर्व अस्रकौशल्य पाहून ती मनांत फार आनंदली व त्याची साक्ष म्हणून चेहऱ्यावर मधुर स्मित हास्य झळकलें!

दुसन्या दिवशीं कुस्त्यांचे सामने झाले. ते पाहावयास लोकांची प्रचंड गर्दी झाली होती. शेवटचा सामना देवदत्त व सिद्धार्थ यांच्यांत झाला. पण दोघेही मल्लविद्येत अत्यंत प्रवीण असल्यामुळें, अखेरपर्यंत ते झुंजत राहिले. कोणीही पडला नाहीं व पडण्याचा रंगहि दिसला नाहीं. अर्थात् हा सामना शेवटीं अनिर्णित झाला.

तिस्रन्या दिवशीं दांडपदृशाचे सामने लागले. यांत सिद्धार्थानें भाग घेतला नाहीं. त्याला हे सामने रानटीपणाचे वाटले म्हणून तो अलिस राहिला. चौध्या दिवशीं सात मैलांची घोड्याची शर्यत लागली. त्यांत सिद्धार्थानें भाग घेऊन आपल्या कंथक घोड्यावर बसून आपलें लोको-सर अश्वारोहणकौशल्य जगाला दाखिवलें. यांत ८० लोकांनीं भाग घेतला होता. त्यांत सिद्धार्थ हा पहिला येऊन विजयी झाला ! व याबहल त्याला एक सोन्याची घोडेस्वाराची सुंदर प्रतिमा बक्षीस मिलाली !! व यशोधरेनें तें उल्हिसित अंतःकरणानें व प्रेमपूर्ण दृष्टीनें पाहिलें!!

पांचन्या दिवशीं रथाची शर्यत जुंपली यांत चौसष्ट रथींनीं भाग घेतला होता. यांतिह सिद्धार्थाचीच सरशी झाली तो सर्वोत पुढें आला ! हें पाहून प्रेक्षकांनीं टाळ्यांच्या कडकडाटांत सिद्धार्थीचा प्रचंड जयने घोष केला !! या सामन्यांत त्याला एक सुवर्णीचा सुंदर रथ बक्षीस मिळाला !! वरील दोन्ही सामन्यांत देवदत्त मागें पडला हें निराळें सांगावयास नकोच.

याप्रमाणें पांच दिवस मैदानी व मर्दानी खेळांचे विविध सामने व खेळ झाल्यावर पुढें सहाव्या दिवशीं नगरमंदिरांत काव्य व गायन या विषयांत स्पर्धा सुरू झाली. यांत ९६ लोकांनीं भाग घेतला होता. त्यांतिह सिद्धार्थच उच्चांक मिळविता झाला. या काव्यगायन—प्रावीण्या-बद्दल त्याला एक सोन्याची सरस्वतीची प्रतिमा नजर करण्यांत आली.

सातव्या दिवशीं म्हणजे शेवटच्या दिवशीं न्याय, गणित व नीति इत्यादि विषयांत परीक्षा घेण्यांत येऊन त्यांत सिद्धार्थ व देवदस्त है दोघेजण शेवटपर्यंत टिकाव धरून राहिले. वाकीच्यांनीं मध्येंच माघार घेऊन मागचा रस्ता सुधारला. तर्कशास्त्रांत मात्र देवदत्तानें मात केली. पण अक्षर-वळणांत सिद्धार्थानें त्याचें उद्दें काढलें. देवदत्त येथें हरला. शेवटीं नीतिशास्त्रावर दोघांचीं भाषणें होऊन त्यांत सिद्धार्थानें अखेर मारली!!

याप्रमाणें सामन्यांचा रोवट होऊन त्यांत सिद्धार्थ हा सर्विविजयी ठरला! विश्वमित्र आचार्यानें ही गोष्ट समेला जाहीर करतांच जिकडे तिकडे सिद्धार्थाच्या नांवाचा प्रचंड जयघोष निनादला आणि टाल्यांवर टाळ्या पडून त्यांच्या कडकडाटानें सर्व सभामंदीर दुमदुमून गेलें!! या जयजयकारांत व टाळ्यांच्या कडकडाटांत त्याला एक आचार्याची सुवर्णप्रतिमा अर्पण करण्यांत आली!!

इतक्यांत चौघडे वाजूं लागले आणि गोपा (यशोधरा) सुंदर व उंची वस्रालंकारानें विभूषित होऊन हातांत पुष्पहार घेऊन सखीजनांसह तेथें उपस्थित झाली! तेथें जमलेल्या तरुण वृंदाकडे पाहत पाहत, हलू हलू पुढें पाऊल टाकीत टाकीत, येतां येतां देवदत्ताजवळ आली. तेथें थोडा वेळ थांबून त्याकडे एक नेत्रकटाक्ष टाकला. देवदत्ताचा चेहरा प्रफुछ झाला व शरीर हर्षरोमांचित झालें! आपल्यालाच ती खास माळ घाळून धन्य करणार, असा त्याचा समज झाला. लोकांचें लक्ष त्याकडे खिळलें. कांहींनीं टाळ्यासुद्धां वाजविल्या, तों इतक्यांत तिचा पाय पुढें सरकला व देवदत्तावरील दृष्टि उठून त्याच्या शेजारीं बसलेल्या सिद्धार्थाकडे वळली.

तिचें आणखी एक पाऊल पुढें सरकलें आणि त्याची व तिची मधुर दृष्टादृष्ट झाली! दोन पावलें झपकन् पुढें टाकून ती सिद्धार्थासमोर येऊन उभी राहिली. आणि निमिषार्धात त्याचा कठ पुष्पमालेनें विभूषित झाला! यशोधरा धन्य झाली!! आणि सिद्धार्थाला सुंदर. स्नीरत्न लामलें!!

े होकांनीं तो मधुर संगम पाहून आनंदानें पुन्हा टाळ्यांचा गजर करून त्या नूतन जोडप्याचें हार्दिक स्वागत व अभिनंदन केलें! राजा शुद्धोदनाच्या डोळ्यांचें पारणें फिटलें!! दंडपाणीची काळजी दूर झाळी!! यशोधरेचें भाग्य उदयाला आलें!! आणि सिद्धार्थाचा जन्म सफल झाला!!

गळ्यांत यशोधरेची माळ पडतांच सिद्धार्थ चटकन् उमा राहिला व आपल्या बोटांतील रत्नखचित आंगठी काढ़ून, ती यशोधरेचा डावा हात धरून तिच्या बोटांत घातली, तोंच दोघांचे नेत्र एकमेकांना भिडले! यशोधरा लाजून बाजूला सरकली व सिद्धार्थ तिच्याकडे पाहून हसला!!

स्या सामन्याचा असा हा स्वयंवरांत गोड शेवट होऊन तेथील प्रेक्षकवृन्दाला सिद्धार्थ व यशोधरा यांच्या मुधुर मीळनाचा गोड प्रसंग पाहण्याचे भाग्य लाधलें!! त्या वेळीं देवांचा स्वर्ग तेथें मूर्तिमंत उतरला होता असें सांगितलें तर ती अतिशयोक्ति होईल काय?

सिद्धार्थ व यशोधरा यांचें अनुरूप जोडमें पाहून 'सामानयन् तुल्यगुणं वधूवरं चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापितः' या कविकुलश्रेष्ठ कालिदासोक्तीची आठवण झाल्याशिवाय राहत नाहीं.

### आरामोद्यानांत.

अद्रकथा

उन्हाळ्याचे दिवस होते ते. एके दिवशीं पहाटेस उठून सिद्धार्थ व यशोधरा दोघें मिळून बाहेर फिरावयास निघालीं होतीं. कांहीं वेळ फिरून झाल्यावर शेवटीं तें जोडपें आरामोद्यानांतील सरोवराच्या कांठावर आलें.

सकाळची वेळ. सूर्य नुकताच वर उगवत होता. शीतल वायूच्या मंद ल्हरी मनाला सुखवीत होत्या. आकाशांत शुभ्र प्रकाश उजळ्ळा असून हिमराजाचीं उसुंग बर्फाच्छादित शिखरें बालरवीच्या आरक्त किर-णांनीं प्रतिबिंबित होऊन सुवर्णराशीप्रमाणें चमकत होतीं. जिकडे तिकडे मृष्टीमध्यें नवचैतन्य संचारून ती उल्हसित दिसत होती!!

अशा सुप्रसन्न समयीं त्या सरोवराच्या कांठावर आल्यावर 'यशोधरा तेथील संगमरवरी फर्शीवर थोडीशी आडवी झाली. अर्थात् सिद्धार्थिहि तेथेंच तिच्याशेजारीं बसला. सरोवरांतील कमलें प्रफुल्ल फुललीं असून त्यांच्याशीं भ्रमरांचा मधुर विलास चालला होता. यशोधरेचें लक्ष त्या भ्रमरांकडे वेधलें, व सिद्धार्थ आकाशाकडे पाहूं लागला.

त्या वेळी रानटी पारन्यांचा एक तांडा आकाशांत्न उडत चाळळा होता. तिकडे त्याची नजर गेळी. त्या पारन्यांकडे पाहत असतां त्यांपैकीं एक पारवा—काय झाळें कोणास ठाऊक—एकदम धडपडत सिद्धार्थ बसळा होता त्याच्या शेजारीं धपकन् येऊन पडळा, य जिमनी-वर फडफड पंख वाजवीत धडपडूं ळागळा! सिद्धार्थाची नजर त्याच्याकडे वळली. तो जिमनीवर पडून घडपडूं लागला, पंख फडफडूं लागले, वर उडण्याचा प्रयत्न करी, पण त्याला उडतां येईना. हात दोन हात वर उडे, आणि पुनः घपकन् खालीं पडे. हा काय प्रकार आहे हें पाहण्यासाठीं सिद्धार्थ तेथून उठून हळूच त्या पाखराजवळ आला.

तेथें येऊन पाहतो तों त्या पाखराच्या ग्रुश्न शरीरांत्न रक्त गळत असून एक बाण त्याच्या शरीरांत शिरून बसल्याचें त्याला दिसलें. त्या पाखराची ती प्राणांतिक वेदना व धडपड पाहून त्याचें कोमल अंतः-करण कळवळलें! चटकन् त्यानें त्या पाखराला हातांत उचल्रन घेतलें. अजून तो प्राणी जिवंत होता. पण फार घायाळ झाला होता. सिद्धार्थानें त्याच्या शरीरांतील रुतलेला बाण हळूच उपसून काढला, व त्याचें शरीर सरोवरांत नेऊन स्वच्छ धुऊन काढलें.

ं नंतर त्याला त्या फर्शिवर उन्हांत ठेविलें. शरीरांत बाण रुतला तर कसें होतें हें पाहवें म्हणून त्यानें त्या बाणाचें तीक्ष्ण टोंक हळूच आपल्या बोटांत टोंचून घेतलें. अर्थात् त्याला त्यापासून तीव्र वेदना झाल्या. त्या गरीब पाखराच्या कोमल शरीरांतील जखम पाहून त्याला फार दुःख झालें.

यशोधरा उठून त्या पारन्याच्या पाठीवरून आपळा मृदु हात कुरवाळीत त्याकडे करुणारव मुद्रेनें पाहूं लागली व सिद्धार्थ आपल्या ओंजळीत पाणी धरून त्याला तें पाजण्याचा प्रयत्न करूं लागला. तों इतक्यांत देवदत्त तेथें आला आणि म्हणालाः-तो पक्षी माझ्याकडे दे. सिद्धार्थ म्हणाला—कां ?

देवदत्तः—तो माझा आहे.

**सिद्धार्थः**—कसा ?

देवदत्तः—माझ्या बाणानें तो खाळीं पडळा म्हणून.

सिद्धार्थः--नाहीं, देवदत्ता, तो तुझा नाहीं.

देवदत्तः—तर मग कोणाचा ?

सिद्धार्थः — तो माझा.

देवदत्तः—तो तुझा कसा ? शिकारीचे नियम तुला ठाऊक नाहींत काय ?

सिद्धार्थः—ती गोष्ट तूं बोळूं नकोस. तुझ्या बाणानें तो मरून पडता तर तो तुझा झाळा असता. पण हा मेळा नाहीं. जिवंत आहे. मीं त्याळा वांच्रविळा आहे. सबब तो माझाच झाळा! तुळा मिळणार नाहीं!!

देवदत्तः—सिद्धार्था ! तं पत्त सुखिविलासांत व स्नीसहवासांत राहून स्नैण झाला आहेस ! तुझें मन वायकी झालें आहे. क्षित्रियाची मृगया म्हणजे काय, त्याच्या रीतिभाती काय हें तं क्षित्रिय अस्निह जाणत नाहींस ही मोठ्या शरमेची गोष्ट होय ! जो जातिवंत क्षित्रिय असतो, तो आपण केलेली शिकार दुसऱ्याला कदापि देणार नाहीं. तो त्याचा अपमान आहे ! त्याच्या स्वाभिमानाला कलंक आहे तो ! लक्षांत घे. तो आपला प्राण देईल, पण शिकार सोडणार नाहीं!!

सिद्धार्थः \_\_\_ तुला इतकं बोलायचं कारण काय ? येऊन जाऊन तूं त्याला अखेर मारून खाणारच कीं नाहीं ? मी म्हणतों तुझ्या घरीं कोंबडीं, हरीण वगैरे काय थोडे आहेत ? मग हा गरीब प्राणीच तुला कशाला हवा ? जा, मी नाहीं देत !

देवदत्तः— नेहमीं बायकांच्या सहवासांत राहून तुझं मन बायकीच झालं आहे. यशोधरेच्या संगतींत रंगून स्वारी चांगली भागुबाई बनली आहे कीं!

हें भाषण ऐकून यशोधरा जरा मनांत ळाजल्यासारखी झाळी व तिचा चेहरा गोरामोरा झाळा.

'बरं, तूं बऱ्या बोलानं नाहीं देत १ 'देवदत्त म्हणाला, 'तर मग हा प्रश्न मी पंचायतींत ठेऊन याचा निर्णय लावून घेईन.' असे म्हणून तो तेथून तावातावाने निघून गेला.

पुढें देवदत्तानें हा प्रश्न पंचायतीत ठेवला. पंचांनी दोघांचें म्हणणें नीट ऐकून घेतलें व शेवटीं निकाल दिला कीं सिद्धार्थाचें म्हणणेंच बरोबर आहे!

तेव्हांपासून देवदत्ताचा दांत सिद्धार्थावर बसला मागें सामन्यांत पराभव पावला तेव्हांच त्याला सिद्धार्थाचा हेवा वाटत असे. तशांत यशोधराहि आपली निराशा करून सिद्धार्थाला जाऊन मिळाली आणि आतां हा तिसरा मार! मग त्यानें सिद्धार्थावर दांत धरूं नये तर काय करावें? मत्सरी लोकांचें ब्रीदच हें!

#### नगरनिरीक्षण

दीघनिकाय सुत १४ व जातक

मुद्रोदन राजानें युवराज सिद्धार्थाच्या विविध भोग-विलासार्थ प्रमोद भुवनांत सर्व सुखसाधनांची जय्यत तयारी ठेविली होती. कशाला म्हणून कांहींही कमी नव्हतें. एकापेक्षां एक सुंदर महावक्षें, विविध अलंकार, नानातव्हेचीं खाद्यपेयें, अनेक श्रीडास्थलें, सुंदर सुंदर बागबगीचे, हरीण, सारंग, मोर, पोपट इत्यादि मनोहर पशुपक्षी, रमणीय कारंजे व जलाशयें, मधुर गीतवाचें, असे एक का दोन, असंख्य सुखसाधनांनीं व विलासोपकरणांनीं तें प्रमोद-मुवन आंत्न व बाहेरून सुसज्ज व समृद्ध करून ठेविलें होतें. कोठेहि कशाची सुद्धां वाण म्हणून भासत नव्हती. जवल जवल इंद्रभुवनच होता तो प्रमोद-प्रासाद!

तशांत रूपयोवनशालिनी यशोधरा-सिद्धार्थाची सहधर्मचारिणी -हास्यमुग्ध प्रेमरमणी-होतीच त्याच्या सेवेळा हजर. एकटी यशोधराच काय, तिच्या जोडीळा नृत्य व गीत कळेत अत्यंत प्रवीण असळेल्या

विविध छिलत कलाकुराल रूपलावण्यसंपन्न दिन्यांगनांचाहि फार मोठा परिवार ! मग आतां पंचिवशीच्या जवान तरुणाला आणखी काय पाहिजे ? 'खा, पी, चैन कर,' यापेक्षां त्या वयांत पुरुषाला अधिक सुचण्यासारखें असें आणखी काय असतें ? खरोखर, असा पुरुष महाभाग्यशालीच होय ! सिद्धार्थाची गणना त्यांतच करावी लागेल. पण...

नियमाला अपवाद असतो, नाहीं का ? आतां खरें सांगावयाचें म्हणजे त्याला नियमांत घालण्यापेक्षां अपवादांत ओढणें हेंच अधिक वस्तुस्थितीला धरून होईल. शुद्धोदनानें त्याला सर्व प्रकारच्या सुखोपभोगांत घालून घोळून मुरत ठेवण्याचा भगीरय प्रयत्न केला होता, हें खरें. पण गोतमाच्या—म्हणजे सिद्धार्थाच्या—निशवीं तें सुख लिहिलें नव्हतें, याला कोण काय करणार ?

विषयसंगतींत त्याचें मन रमत नव्हतें, हीच तर पंचाइत. एकांत-वास त्याला अधिक आवडे. दूर एकटाच झाडाखालीं, अगर तलावाच्या कांठावर जाऊन बसून एकांतांत गंभीर विचार करणें यांत त्याला स्वर्ग दिसत होता. कुलानें राजपुत्र होता तरी ब्राह्मणाची त्याग व वैराग्य वृत्तिच त्याला विशेष प्रिय व पसंत होती.

अधून मधून तो केव्हा केव्हा यशोधरेच्या सहवासांत करमणुकीचा मार्ग काढी. तिच्याशीं केव्हा केव्हा थट्टामस्करी, हास्यविनोद, खेळ-चाळे करी. तिला बरोबर घेऊन बागेंत हिंडे फिरे व लतामंदिरांत बसून गणागोष्टी करी; या सर्व गोष्टी खऱ्या. पण हें सर्व अपवाद म्हणून. नित्य नियम म्हणून नव्हे.

विवाह झाल्यापासून सिद्धार्थ हा बहुतेक प्रमोद भुवनांतच राहत असे. बाहेर फारसा हिंडत फिरत नसे. गेलाच तर केव्हां तरी राजवाड्यांत. यापलीकडे त्याला जग म्हणजे असें फारसें माहीत नव्हतें. त्याचा सोबती म्हणजे एक सारथी छन्न व मित्र म्हणजे घोडा 'कंथक '! झालें. यापळीकडे त्याळा जग जवळ जवळ नव्हतेंच, म्हटलें तरी चालेळ.

शुद्धोदनालाहि हेंच हवें होतें. गोतमाला जगाची ओळख करून देणें म्हणजे त्याच्या सहवासाला मुक्कणें असाच त्यानें अर्थ लाविला होता. आणि तो जवळ जवळ बरोबर होता.

काय झालें कोण जाणें, गोतमाला—हें सिद्धार्थाचें दुसरें नांव—नगर-निरीक्षण करण्याची एकदम लहर आली. तेव्हां त्यानें ग्रुद्धोदनाजवल जाऊन आपला मनोदय कळविला व ग्रुद्धोदनानें त्याला मोठ्या आनंदानें रुकार दिला.

त्याला वाटलें कीं गोतमाला आतां राजकारणाची आवड उत्पन्न झाली. कारण नेहमीं एकांतांत राहूत गंभीर विचार करण्यांत मम असलेला सिद्धार्थ आज नगरनिरीक्षणाची इच्छा दर्शवीत आहे. या-वरून त्याच्या मनांत पालट होऊन तो निवळणीला लागला आहे असा त्याचा प्रह झाला. आणि निराशेनें बेचैन झालेल्या त्याच्या मनाला किंचित् हायसें वाटलें.

सिद्धार्थ बापाची सम्मिति घेऊन निघून गेल्यावर राजाने ताबडतोब नगरदूतांना बोलावून घेऊन, त्यांना मुलाची हकीकत कळवून सर्व नगर झाडून लोटून, शिंपडून सारवून, सजवून श्रृंगारून अत्यंत प्रेक्षणीय करण्याबद्दल हुकुम दिला.

प्रत्यक्ष राजाज्ञाच ती! मग काय विचारतां? रात्रंदिवस शहर-सफाईचें व शृंगारण्याचें काम धूमधडाक्यानें चाळू झाळें. नागरिकांना आपापळीं घरें सारवून, रंगवून सुशोमित करण्याचे हुकूम सुटळे. रस्त्यावर म्हातारेकोतारे, दरिद्री-भिकारी, आंधळे-पांगळे, रोगी-कुष्टी, बुवा-बैरागी इत्यादि लोकांना फिरण्याची सक्त मनाई करण्यांत आली. पौरजनांना सुंदर वस्नाभरणांनी भूषित होऊन शहरांत फिरण्याची आप्रहाची सूचना देण्यांत आली. याप्रमाणें व्यवस्था झाल्यावर राजानें सिद्धार्थाला नगराची पाहणी करण्यास निरोप पाठविला.

एकंदर चार दिवसांचा नगर-निरीक्षणाचा कार्यक्रम ठरविण्यांत आला. एकेका दिवशीं एकेका भागाची पाहणी करण्याची व्यवस्था झाली. जाण्याचा दिवस मुकरर ठरला. त्या दिवशीं किपल्वस्त्ला अपूर्व सौंदर्य प्राप्त झालें होतें. रस्ते व बाज्चीं दुतर्फा घरें झाडून-पुस्न, रंगूनसारवून, तोरण-पताकादिकांनीं शोभिवंत करण्यांत नगरदूतांनीं व पौरजनांनीं शिकस्त केली होती.

ठरलेल्या वेळीं सिद्धार्थ हा उत्तम शृंगारलेल्या चार घोड्यांच्या रत्न-खचित सुवर्णरथांत बसून शहरिनरीक्षणार्थ प्रमोद भुवनांतून मोठ्या थाटानें बाहेर पडला. पौरजन युवराजाला पाहण्यास म्हणून रस्त्यावर, माडीवर, गचीवर, जेथें जागा सांपडेल तेथें वस्नालंकारभूषित होऊन थव्याथव्यानें उमे व बसले होते.

गांवांत आल्यावर रथ हळूहळू रस्त्यावरून चाळूं लागला. दुतर्फा जमलेल्या लोकांनी त्याला पाहून टाळ्यांचा गजर व त्याच्या नांवाचा जयघोष करून त्याचें प्रेमादरपूर्वक सुस्वागत केलें. माडीवर व गचीवर बसलेल्या स्नीवर्गानें त्याच्यावर पुष्पवृष्टि केली!

याप्रमाणें रथ हळू हळू रस्त्यावरून चालला असतां सिद्धार्थाची दृष्टि अकस्मात एका माणसाकडे गेली. म्हातारा होता तो. अगदीं जख्खड म्हातारा. जवळ जवळ नव्वद वर्षीचा थकलेला म्हातारा! हातांत काठी होती. कम्मर वांकली होती. मान हलत होती. पाय लटपटत होते. डोळ्याला दिसत नव्हतें. कान बुजले होते. दांत पडले होते. केंस पिकले होते. कातडें लोंबकळत होतें. तोंडांत्न लाळ गळत होती. शरीरावर सुरकुत्या पहून तें थरथर कांपत होतें!

या विचित्र प्राण्याला पाहतांच त्यानें सारथीस रथ तेथेंच अम्मळ उभा करण्यास सांगितलें व क्षणभर त्या म्हाताऱ्यावर दृष्टि रोखून त्याच्या सर्वागाचें लक्षपूर्वक निरीक्षण केलें. झालें! त्याच्या मनांत एकदम क्रांति झाली! रथ पुनः हळूहळू चालू झाला.

पुढें कांहीं अंतर गेल्यावर तो सारथीस म्हणाला, सारथे! तो मनुष्य कोण १ त्याचें डोकें सगळें पिठाप्रमाणें पांढरें शुभ्र झालें आहे. कमर वांकली आहे. मान हलती आहे. पाय लटपटत आहेत. त्याला घड पाऊल सुद्धां ठेवितां येत नाहीं! काय विचान्याची अवस्था ही!!

सारथी:—युवराज! म्हातारा झाला आहे तो. म्हातारपणीं तशी अवस्था होतेच माणसाची.

सिद्धार्थ:---म्हणजे ?

सारथी:—मनुष्याच्या वयांत उतार पडत गेळा म्हणजे कोणाची झाळी तरी तशी स्थिति होतेच.

🔐 सिद्धार्थ :—म्हातारा झालों म्हणजे मीहि तसाच होईन. खरं ना ?

🌅 सारथी:—हो. आपणही व्हाल. कोणीही होईल.

् सिद्धार्थ:---शिव शिव ! काय कठीण अवस्था ही !

सारथी:—होय. प्रत्येकाला वृद्धपण हें सुटलेलें नाहीं. हाच म्हातारा मार्गे एकदा बाल होता, मग तो युवक झाला. नंतर आपल्या-प्रमाणेंच तरुण बनला. आतां तो विलासी तरुणच म्हातारा—जख्खड म्हातारा—झाला आहे!

सिद्धार्थ: अरेरे! केवढें दु:खदायक हें म्हातारपण! छना! मीही पुढें म्हातारा झालों म्हणजे माझीहि तीच गत होईल, खर ना?

्रा सारथी:—होय, युवराज! आपलीहि तशीच अवस्था होईल!

सिद्धार्थः—देवा! देवा! नको रे हें म्हातारपण! केवढें हें दुःख! काय ही दुर्दशा! केवढे कष्ट नि कोण हाल! सारथे, आतां पुढें जाणें नको. फिरव रथ मागें. मला चैन नाहीं. लवकर घरीं नेऊन सोड. मनुष्याला मागेंपुढें केव्हां तरी जरा येऊन पछाडणार हें निश्चित असतां तो सुखी अगर आनंदी कसा राहणार ? छे, ही गोष्ट शक्यंच नाहीं!! छन्ना! फिरव माझा रथ मागें आणि सोड मला घरीं नेऊन एकदां.

आज्ञेप्रमाणें सारथीनें रथ परत फिरवून युवराजाला प्रमोद-भुवनांत आण्न सोडलें. अशा रीतीनें पहिल्या दिवसाचा कार्यक्रम समाप्त झाला.

दुसऱ्या दिवशीं पुनः तो रथांत बसून नगरशोभा पाहावयास निघाला. अर्थात् आजची दुसरी बाज् होती त्या भागातून जातां जातां मध्येंच त्याला एक आजारी रोगी रस्त्यावर कण्हत पडलेला दिसला. त्याला पाहून सिद्धार्थाचें मन कळवळलें. थोडेंसें पुटें गेल्यावर तो सारथीला म्हणाला, छना! तो मनुष्य तेथें तसा कां पडून आहे?

सारथी: — तो आजारी आहे.

सिद्धार्थ: --- काय झालंय ?

सारथी:—त्याचें प्रकृतिस्वास्थ्य बिघडलें आहे. त्याच्या शरीरां-तील घातु क्षीण झाल्या आहेत. अर्थात् तो आजारी व रोगप्रस्त आहे. रोगप्रस्त माणसाची अशीच दशा होत असते. तो गरीब असो, श्रीमान असो, लहान असो, मोठा असो, मूर्ख असो वा पंडित असो, असा कोणी जरी असला तरी त्याचें स्वास्थ्य बिघडलें म्हणजे त्याची अशी दैन्यावस्था व्हावयाचीच!

सिद्धार्थ:--मलाहि अशी बाधा मागंपुढं केव्हां तरी होईल का ?

सारथी:—हो, हो. कां नाहीं होणार? ज्याला ज्याला शरीर म्हणून आहे, त्याला त्याला ही रोगबाधा सुटलेली नाहीं!

सिद्धार्थ: छना ! कोवढें रे हें दुःख ! तो मनुष्य कसा कण्हत होता हें तुं पाहिलेंस ना ? काय त्याचें कुंथणें नि काय त्याचें विव्हळणें ! देवा ! देवा ! नको तें पाहणें ! हा संसार खरोखर किती दुःखमय व क्लेशमय आहे बरें !! असे असून सुद्धां, लोक-हे मूढ जन-त्यांतच आनंद मानून हंसत रमत आयुष्य काढतात ! काय म्हणावें या त्यांच्या मूर्खपणाला !! असो. आतां असं कर. आजचा हा कार्यक्रम येवढचावरच आटप. मला पुढें जावेंसें वाटत नाहीं. फिरव, बाबा, रथ माझा मागें.

त्या दिवसाचा कार्यक्रमिह पुरा न होतां अध्योवरच विराम पावला. सारथीनें रथ मागें वळविला व हां हां म्हणतां तो प्रमोद—भुवनाच्या दारापाशीं येऊन थडकला. सिद्धार्थाची मुद्रा सचित दिसत होती. तो कसल्या तरी गंभीर विचारांत गढला होता. रथ दारापाशीं येऊन उमा राहिला तरी त्याला त्याचें भानिह नव्हतें. सारथीनें त्याला खालीं उतरण्यास एकदोन वेळां सूचना केली, तेव्हां कोठें त्यानें ग्रद्धीवर येऊन रथांतून उतरून, खिन्न अंतःकरणानें मंदिरांत प्रवेश केला.

तिसरा दिवस उजाडला त्या दिवशीं ठरल्याप्रमाणें कार्यक्रमास सुरुवात झाली. आजचा शहरचा तिसरा भाग होता तो. रस्त्यावरून जातां जातां शेवटीं त्याला चार माणसें खांचावरून कांहीं तरी वाहून नेत असल्याचें दिसलें. त्यानें तें डोळ्यानें नीट निरखून पाहिलें. थोडेंसें पुढें गेल्यावर तो सारथीला म्हणाला, छन्ना! काय रे तें शितीं माणसें खांचावरून वाहून नेतात, तें प्रेत नव्हें का ?

सारथी:—होय, युवराज ! कोणी तरी मेलें आहे. जाळण्या-साठीं लोक त्याला खांचावरून स्मशानाकडे नेत आहेत.

ं सिद्धार्थः—छन्ना, हें मरण सर्वानाच आहे, नव्हे ?

सारथीः—हें काय विचारायचें, युवराज ! हें मरण कोणालाहि चुकलेलें नाहीं. जो जन्मला तो केव्हां तरी मरणारच !

सिद्धार्थः — मलासुद्धां मागंपुढं केव्हां तरी तें येणारच !

सारथी:—सर्वाना तें लागू आहे. मृत्यूच्या पाशांत्रन कोणीहि सुटला नाहीं ! व पुढें सुटणार नाहीं !

सिद्धार्थः--मग माझीहि तीच अवस्था होणार ! असेंच ना ?

सारथीः—तो सृष्टीचा नियमच आहे. त्याला अपवाद कोठून असणार ? जसा जन्म तसें मरण !

सिद्धार्थः — खरें, छन्ना! तूं म्हणतोस तें खरें. अरे मर्त्य मानवा! केवढा तुझा हा मिथ्या संसार! काय हंसतोस! काय उड्या मारतोस! पण हें सर्व बेट्या, तुझें अगदीं व्यर्थ आहे! कोणाचें घर! कोणाची बायको! कोणाचा पुत्र! कोणाचे आप्त! कोणाचे मित्र! कोणाचे कोण! हें शरीरसुद्धां इथलें इथेंच पडतें! मग बाकीचे तरी कोणाचे कोण!! इतकें अस्निहि हा मृढ प्राणी — प्रेमवेडा मूर्ख जीव- शुद्धीवर येत नाहीं हें केवढें आश्चर्य!! 'मी-मी, माझें माझें गहा महामंत्र त्याचा सारखा सुरूच असतो. केवढा संसारमोह हा! छन्ना! पुरे झालें हें फिरणें. वळीव माझा रथ मानें.

सारथीनें त्याप्रमाणें केलें व सिद्धार्थ पुनः आपल्या प्रासादांत शिरला. आतां त्याचें मन अगदींच अस्वस्थ व खिन्न झालें होतें. मनुष्याला बृद्धपण येतें, त्याचें प्रकृतिस्वास्थ्य विघडतें, तो आजारी पडतो, रोगी बनतो, दुःखकष्ट भोगतो, आणि अखेर मरून जातो ! या विचाराची छाप त्याच्या कोमल व सात्विक मनावर आतां पक्की उमटून वसली. जरा दुःखकारक आहे, मरण हेंही दुःखकारक, रोग, ताप, पीडा ही ही दुःखकारकच. मग मनुष्याला सुख मानण्यासारखें संसारांत असें काय आहे ? मग अशा दुःखमय संसारांत मनुष्यानें काय म्हणून पडावें ? त्यांत आनंद मानणारा मनुष्य खरोखर मूर्खच म्ह टला पाहिजे! मला तर त्यांत कांहीं तथ्य दिसत नाहीं. जरा-मरण कसें चुकेल, चुकितां येईल हा मार्ग मनुष्याला सांपडल्यास काय बरें सोनें होईल! पण तो सांपडणार कसा ? घरांत राहून तो सांपडण्याची आशा नाहीं.

आणि मला तर तो शोधून काढला पाहिजे. त्याशिवाय मला शांति लाभावयाची नाहीं. चैन पडावयाची नाहीं. समाधान व्हावयाचें नाहीं! मग मी आतां काय करावें! कोठें जावें! अशा विचारानें त्याचें मन त्या रात्रीं गोंधळून व भणाणून गेलें! सबंध रात्र त्याला झोंप नाहीं कीं चैन नाहीं. सारखी तळमळ तळमळ लागून राहिली.

इतक्यांत चौथा दिवस उजाडला. सकाळीं नित्याप्रमाणें उठून शौच-मुखमार्जनादि करून तो बागेंत फिरावयास गेला. पहांटेची वेळ, गार वारा, गोड सुवास, अरुणकांति, नवचैतन्य, मंजुळ किलकिलाट, एक्ण सर्वत्र प्रसन्न वातावरण! यामुळें त्याच्या मनाला थोडासा आराम वाटून तें प्रसन्न बनलें. बावरलेली बुद्धि ताळ्यावर आली. खळबळणारें अंतःकरण सुशांत झालें. एकंदरींत सांगावयाचें तात्पर्य म्हणजे पुनः त्यास हुशारी येऊन तो पूर्वीप्रमाणें शांत व स्वस्थिचित्त बनला.

नंतर तो घरीं परतला. दारांत रथ जोडून तयार होताच. तेथें आल्यावर रथाजवळ जाऊन चटकन् वर चढून बसला व छन्नानें घोडयांचा लगाम ओढतांच रथ चालू झाला व इष्ट मार्गाला लागला.

नगरांत प्रवेश केल्यावर त्याची गित मंद झाळी व सावकाश तो चालूं लागला. त्या भागाची चांगली पाहणी झाळी. तेथून तो पुढें राजोद्यानाकडे जात असतां रस्त्यावर एका बाजूला जांमुळाच्या झाडा-खाळीं त्याला एक विचित्र माणूस दिसलें. त्याच्याकडे बोट करून तो छन्नाला म्हणाला, 'छन्ना! तें तेथें जंबुदृक्षाखाळीं उमें असलेलें माणूस कोण रे ! त्याचा असा विलक्षण पेहराव कां आहे ! त्यानें डोकें मुंड-लेलें दिसतें. असें कां !

सारथी: युवराज, तो प्रवाजक आहे.

सिद्धार्थ:---म्हणजे ?

सारथी:—तो संसारनिवृत्त झाला आहे, तो पुढें गेलेला आहे. अर्थात् तो प्रवाजक आहे.

सिद्धार्थ:---पुढें जाणें म्हणजे काय रे ?

सारथी:—पुढें जाणें म्हणजे सर्वसंग परित्याग करून पुण्याचरण करीत शांतरीतीनें धर्मचिंतनांत आयुष्य कंठणें. कोणाची हिंसा न करतां सर्वत्र व सर्व प्राण्यांवर प्रेमदयाबुद्धि ठेऊन सर्वभूतहित करीत सन्मार्गानें जीवन कंठणें. याला प्रव्रज्या म्हणतात.

सिद्धार्थ:—फार छान ! फार छान गोष्ट बघ ही ! प्रव्रज्या ही फार उत्तम गोष्ट आहे ! प्रव्राजक हा खरोखर अत्यंत पुण्यवान प्राणी खरा ! जरा माझा रथ तिकडे हाक पाहूं. त्याचें दर्शन घेऊं दे मेला.

सारथीनें रथ त्या प्रव्राजकाजवळ नेऊन उभा केला. सिद्धार्थानें त्याला विचारलें, हे महाभागा! तुझें डोकें आमच्यासारखें कां नाहीं ? तुझा पोषाख इतराप्रमाणें कां नाहीं ? डोकें मुंडलें आहेस व भगवीं वस्त्रें धारण केलीं आहेस, याचें कारण काय ?

प्रवाजक उत्तरला-युवराज! मी सन्यासी आहें. प्रवाजक आहें. सिद्धार्थ:—म्हणजे काय!

प्रव्राजक:—मी घरदार, बायकापोरें, रोतीवाडी सर्व सोडून देऊन धर्मिचंतनांत, भूतिहत साधण्यांत, जन्म, जरा, मरणादि दुःखाचा परिहार करून शाश्वत शांतिसुखाचा मार्ग शोधण्यांत काळ कंठीत आहें. मी सन्यासी आहें आणि हें माझें ध्येय आहे !

सिद्धार्थ:—महाराज, मी आपणास असे विचारतों कीं प्रपंचांत राहून मनुष्याल चिरशांति लाभेल काय? मला तर संसारांत खरा आनंद दिसत नाहीं. आणि या विषयसुखाला तर मी फार कंटाळलें आहें! विटलों आहें! वैतागलों आहें! मला येथें चैन नाहीं. जीव बेजारला आहे व तो मला आतां जड झाला आहे!! यांतून मुक्त व्हावें म्हणतो. त्याला मार्ग आहे काय?

प्रजाजक:----युवराजा, आहे. पण तो तुला अवघड वाटेल.

सिद्धार्थ:—कांहीं चिंता नाहीं. सांगा, मला तो अवश्य कळूं द्या. संसाराचें खरें स्वरूप मला कळूं द्या.

प्रवाजक:—युवराजा! ऐक; ज्या अर्थी तूं इतका जीव तोडून विचारतोस, त्या अर्थी मी तुला चार हिताच्या गोष्टी सांगतों त्या ऐक; लक्ष देऊन ऐक.

सिद्धार्थः — सांगा, महाराज ! माझें तिकडे पूर्ण लक्ष आहे.

प्रवाजक:---मग ऐक तर. जेथें उष्णता असते तेथें मागेंपुढें गारवा उत्पन्न होण्याचा संभव असतो. प्राण्यांना कांहीं कांहीं वेळां दुःख होतें, पण त्या दुःखांतच सुखाचें-आनंदाचें-बीज गर्भित असतें हें विसरूं नकोस. अर्थात् दुःखाची छाया भावी सुखाचा अरुणोदय सुचिवते, हें खास समज. कारण सुखदुःखें हीं परस्परावलंबी आहेत. जेथें अत्यंत दुःख आहे तेथेंच अत्यंत सुखिह असतें. पण हें सामान्य मनुष्याला समजत नाहीं. पण जो अंतर्देष्टीनें इकडे पाहील, त्याला हैं पटल्याशिवाय राहावयाचें नाहीं. जो चिखलांत रुतला आहे, त्यानें समजावें की पुढें चार पावलांवरच सुंदर कमलाच्छादित असें उत्तम सरोवर आहे. त्याचप्रमाणें दुःखपंकांत रुत्न धडप्डणारा असा तूं योग्य प्रयत्न करशील तर शाश्वत शांतिसरोवर खात्रीनें गांठू शकशील! आणि तेथें तुझ्या सर्व दुःखाचें व पापाचें परिमार्जन होऊन, तुला अखंड सुखानंदाचा परम लाभ होईल ! सरोवराकडे जाण्याचा प्रयत्न केळा नाहीं तर तो दोष कांहीं सरोवराचा नव्हे. त्याचप्रमाणें मोक्षाला पोंचविणारा शुभ मार्ग असूनहि जर मनुष्य त्या मार्गावर जात नाहीं, तर तो दोष त्या मार्गाचा नव्हे. विषयभ्रांत मूढ प्राण्याचा. शेजारीं चांगला धन्वंतरी असून रोगी जर त्याच्या जवळ जाणार नाहीं, तर ती चूक, युवराजा ! सांग, ती चूक कोणाची ? आपण प्रयत्न करावयाचा नाहीं आणि धर्माला मात्र नांव ठेवावयाचें, ही विषयलंपट मनुष्याची खोडच आहे ! आपण अज्ञानांत राहावयाचें

आणि वर अज्ञानांधकाराचा नाश करणाऱ्या व अमृतत्त्व प्राप्त करून देऊन शाश्वत आनंदाचा दिव्य मार्ग दाखविणाऱ्या तेजस्त्री ज्ञानसूर्यावर बोटें मोडावयाचीं, हा कोठला न्याय ? प्रापंचिक सुखाला सोकावलेल्या मूढ मनुष्याची ही तऱ्हा अत्यंत विलक्षण व गर्हणीय नव्हे काय ?

सिद्धार्थीनें त्या प्रवाजकाचें हें सर्व सुंदर भाषण मन लाजन ऐकलें व त्याच्या अंतरंगांत नवचैतन्य तेजाळलें!

## पुत्र-दर्शन

जातक-अद्रकथा, (निदान)

विरक्त साधूचें सुंदर भाषण श्रवण करून गोतमाचें अंतःकरण आनंदानें उचंबळू लागलें. तसा आनंद त्याला साप्या जन्मांत कधीं झाला नव्हता. त्याला ज्या गोष्टीचा ध्यास लागला होता, तीच गोष्ट-नेमकी तीच गोष्ट-त्या साधूनें त्याला स्पष्ट व सुटसुटीत शब्दांत चांगली बिंबवून सांगितली होती. पुढें तो साधु तेथून निघून गेल्यावर गोतमानें आपला रथ प्रमोदसुवनाकडे न नेतां राजोद्यानाकडे हांक- ण्यास सांगितलें व सारथीनें त्याप्रमाणें करून तो रथ राजोद्यानांत आणून सोडला.

गोतम रथांत्रन खाळी उतरला व उद्यानांत जाऊन बागेंत शिरला. तेथें कांहीं वेळ आपल्याशींच कांहीं विचार करीत इकडे तिकडे थोडें हिंडल्यावर तेथील संगमरवरी दगडाच्या सुंदर पुष्करणी वर येऊन तेथें त्यानें गार पाण्यानें रनान केलें व वर येऊन अंग पुसून घेऊन कपडे करीत असतां राजवाड्यांत्रन वर्दी आली कीं यशोधरेला पुत्र झाला !! अर्थातच या सुवार्तेनें त्याला मोठा आनंद झाला. पण तो फार वेळ टिंकला नाहीं. त्याला एकापरीनें समाधान वाटलें हें खरें; पण तें पुत्र-दर्शन म्हणजे संसारत्याग संकल्परूपी चंद्राला ग्रासणारा तो एक राहुच जन्मला असें त्याला वाटलें. असो. नंतर तो रथांत बस्न् राजवाड्याकडे निघाला. राजमार्गावरून जात असतां कृष्णा गौतमी नांवाची एक सुंदर तरुणी आपल्या महालाच्या कोठ्यावर बसली होती, तिनें त्याला रथात्न जातांना पाहिलें.

त्याला पाहून ती मनांत फार हर्षली व तोंडांत्न आनंदोद्गार निघाले कीं अहाहा ! धन्य तो पिता ! धन्य ती माता कीं जिनें अशा सुंदर नररत्नाला जन्म दिला ! आणि धन्य धन्य ती रमणी कीं जिला असला मदनासारखा प्राणवछभ लाभला !!

जातां जातां हे तिचे उद्गार गोतमाच्या कानावर पडले, त्यानें लगेच आपला रथ तेथें उभा केला व हंस्न तिला म्हटलें, "हे सुंदरी, धन्य आहे तो कीं ज्याचा रागद्देष शांत झाला आहे! धन्य आहे तो कीं ज्याचा रागद्देष शांत झाला आहे! धन्य आहे तो कीं ज्यानें दोष, मोह व अहंकार यांवर जय मिळविला आहे! धन्य आहे तो कीं जो या जन्मांतच निर्वाण प्राप्त करून धेईल! भदे! तुझें भाषण भीं ऐकिलें. पण भी आतां प्रपंचत्याग करून निर्वाणपथाचा लवकरच पाइक होऊं पाहत आहें!

असें म्हणून आपल्या गळ्यांतील सुंदर रत्नहार काढून त्यानें तिला तो मोठ्या आदरानें बहाल केला. कृष्णेनें मंदिस्मित करून हात पुढें करून तो घेतला व त्याचें औदार्य पाहून ती मनांत अत्यंत हर्षनिर्भर झाली.

नंतर पुढें रथ चाछ झाला. राजवाड्यांत जाऊन, त्यानें पुत्रदर्शन घेतलें. अर्थात् पुत्रमुख पाहतांच त्याचा आत्मा आनंदला व मन प्रसन्न झालें हें निरालें सांगावयास नकोच.

## पिताजी ! मी संसार-निवृत्त होतों.

अश्वघोष ५-२५ ते ३८

दोत्सवानें खुद्धन गेला होता. कर्दलीस्तंम, तोरण, पताका इत्यादि मंगल चिन्हालंकारांनीं त्याला अपूर्व शोमा आली होती. चौध- ख्याच्या व सनईच्या मधुर नादानें व आलापानें सर्व वातावरण मोह- क्रन गेलें होतें. वस्रालंकारिवभूषित नवयुवतींची एकच गर्दी उसलली होती! युवराज सिद्धार्थाच्या नृतनबालकाचा पुत्रोत्सव होता तो! आज पांचवा दिवस! राजा शुद्धोदनाला पौत्रदर्शन व सिद्धार्थाल पुत्रलाम!! केवढा भाग्याचा दिवस तो! भारतीयांच्या जीवनांतील तो एक अत्यंत महत्त्वाचा व आनंदाचा महादिवस!! मग तेथें प्रत्यक्ष स्वर्गच खालीं उतरत असला तर नवल काय? खरोखर मानवी जीवनांतील एक धन्य दिवस तो!

शाक्य लोकांत पांचव्या दिवशीं नामकरण करण्याचा परिपाठ असे. त्या रूढीला धरून आज बालकाच्या नामकरणविधीचा महोत्सव! मग तेथील आनंद, हर्ष, संभ्रम, उल्हास यांचें वर्णन काय व किती करावें! आणि करून तें कळणार नि संपणार कसें? छे, त्या मरीस न पडणें हेंच अधिक शहाणपणाचें!!

तेथील शृंगार, सौंदर्य व आनंद नि उत्साह यांच्या तपशिलांत न पडतां फक्त एवढेंच सांगतों कीं त्या राजवाड्यांत आज प्रत्यक्ष इंद्राचा स्वर्ग उतरला होता व दिव्यांगनांची एकच गर्दी उसळली होती! हास्य, आनंद, नि उल्हास यांनीं तेथील मधुर वातावरण अत्यंत बहरून गेलें होतें! असो. बालाचें नांव राहुल असें ठेवण्यांत येऊन तो मंगलविधि मोठ्या थाटानें उरकण्यांत आला.

राजवाड्यांत याप्रमाणें आनंद सोहाळा चालळा होता, तुरी

गोतमाची मनःस्थिति कांहीं निराळ्या प्रकारची होती. त्या साधूचें तें भाषण ऐकिल्यापासून त्याच्या मनांत नवीन प्रकाश उजळून तेथें विचाराची मोठी खळबळ उडून राहिली होती. त्याचें मन आतां संसारांतून पूर्ण उठलें होतें. तें राजवैभव व ते सुखोपभोग यांचा त्याळा पूर्ण वीट आला होता. अनेक सुखविलास व कामिनीलीला हीं त्याला नकोशीं झालीं होतीं. वाड्यांत पुत्रजन्मोत्सव मोठ्या उत्साहानें व धूमधडाक्यानें चालला होता. पण हें सगळें त्याच्या सुखानंदास कारण न होतां उलट खेद व औदासीन्य यांसच पोषक व उपकारक ठरलें. त्याची शांति ढळली व उमेद मावळली. ना चैन ना उत्साह ! गंभीर एकांत व गहन विचार ! त्या दिवशीं रात्रीं तर त्याचा मुळींच डोळा लागला नाहीं. अखेर त्याच्या मनाचा कसला तरी निश्चय ठरला.

सहावा दिवस उजाडला. नित्याप्रमाणें मुखमार्जनादि प्रातर्विधि आटपून छनास हाक मारून त्यास रथ जोडावयास सांगून तो बागेंत फिरावयास गेला. घटकाभर इकडे तिकडे फिरून पुनः परत प्रमोद- मुवनाकडे आला. रथ जोडून तयार होताच. चटकन् त्यांत चढून बसून सारथीस राजवाड्याकडे तो हाकण्यास त्यानें सांगितलें व त्याप्रमाणें रथ चालू झाला.

राजवाड्याजवळ येतांच रथ थांबला. सिद्धार्थ त्यांतून उतरून अपझप पावलें टाकीत ग्रुद्धोदनाच्या महालांत आला. शुद्धोदनानें त्यास आपल्याकडे येतांना लांबूनच पाहिलें व जवळ आल्यावर थोडेंसें हंसून त्याला म्हटलें: ''सिद्धार्था! आज अगदी लवकरसा? अगदीं अनपेक्षित भेट ही तुझी. कांहीं निकडीचं कामबीम आहे काय?"

सिद्धार्थः — होय, पिताजी ! तसं निकडीचं काम आहे.

शुद्धोदन:---काय बरें तें ?

सिद्धार्थ:--पिताजीस एक विनंति आहे माझी. ती निवेदन

करण्यास आलों आहें मी. अर्थात् आपणास भेटण्याची ही नित्याची वेळ नव्हे हें खरं. पण आलं मनांत. आलो झालं.

शुद्धोदनः — विनंति ? ती काय ?

सिद्धार्थः—आतां आपणास पौत्र झाला. आपला वंश वाढीस लागला. पुढं चालू झाला.

शुद्धोदनः—होय, सिद्धार्था ! माझे डोळे धन्य झाले !

सिद्धार्थ:—आणि माझें कर्तव्य संपलं, मी पितृऋणांत्न मुक्त झालें।

शुद्धोदनः—होय, तूंही धन्य झालास.

सिद्धार्थः---मग आतां ?

शुद्धोद्नः---आतां काय ?

सिद्धार्थः आतां मला परवानगी पाहिजे.

शुद्धोद्नः-परवानगी ! ती कसली ?

सिद्धार्थ: कसली म्हणजे ? गृहत्याग करण्याची !

शुद्धोदनः—म्हणजे ? मला नाहीं कळला अर्थ तुझा. स्पष्टच सांग ना ?

सिद्धार्थ:—घर सोडून संसारनिवृत्त होण्याची परवानगी पाहिजे मला.

शुद्धोदनः—आं! संसारनिवृत्त होण्याची! परवानगी पाहिजे तुला!! सिद्धार्था! तूं हें काय बोलत आहेस ? तुझें वय का संसार-निवृत्त होण्याचें ?

सिद्धार्थ:—पिताजी! मी आतां खरं सांगतों कीं माझं मन आताशा संसारांत रमेनासं झाछं आहे. मला हा गृहवास अडचणीचा व कटाळवाणा वाटत आहे. मला इथं करमत नाहीं. मी इथून जातों. परवानगी द्या मला.

शुद्धोदन:---या वयांत, या तरुण वयांतच संसारनिवृत्त होणार

तूं ? आम्हां सर्वाना सोडून ! राज्य वैभव टाकून ! यशोधरेला घिक्का-रून ! बाळ राहुल्ला झिडकारून ! कपिलवस्तूला रामराम ठोकून ! शाक्य राष्ट्राला अनाथ करून ! आम्हा सर्वाना विरहाग्नींत-दुःख-सागरांत-लोटून संसारनिवृत्त होणार तूं ! तूं सिद्धार्था !! या वृद्ध पित्याचा, या जरठ राजाचा, राज्यभार मग कोण शिरावर घेणार ? सिद्धार्थ:—पिताजी, मला इथं राहायचा आतां अगदीं कंटाळा आला आहे. मला परवानगी द्या. म्हणजे बाहेर पडून मी सुखाचा मार्ग शोधन काढीन.

शुद्धोदनः—-तुला इयं काय कमी आहे म्हणून तूं सुखार्थ बाहेर जात आहेस ? स्वर्गच तुझ्या स्वाधीन केला आहे ना मीं ?

सिद्धार्थ:—त्या दृष्टीनं, पिताजी, मी आपल्या कृपानुप्रहानं मोठा भाग्यवान आहें. मला कशाची उणीव नाहीं, सर्व कांहीं यथेष्ट आहे. हें सारं खरं; पण पिताजी! जगांतील जन्म, जरा, दुःख, मरण, क्लेश, व्याधि हे सर्व पाहून माझं मन श्रांत व व्याकुळ झालं आहे! मला चैन ना हौस! या सर्व दुःखांत्न मुक्त होऊन निर्वाण प्राप्त करून घेण्याचा मला ध्यास लागला आहे! म्हणून म्हणतों कीं मला गृहत्यागाची परवानगी द्या!

सिद्धार्थीचें हें भाषण ऐक् न शुद्धोदन आश्चर्यानें क्षणभर स्तंभितच झाला ! त्याची बोबडी वळली व अंतःकरण दुःखानें व्यथित झालें ! सिद्धार्थ इतक्या लवकर गृहत्याग करील याची त्याला कल्पना नव्हती. सिद्धार्थीचें हें आजचें भाषण म्हणजे त्याच्या मनोराज्यांतील मुख्य मनोज्यावर एक मोठा बाँबगोळाच ! त्याचा कठ एकदम गहिंवरून आला व तो त्याला गदगदित स्वरांत म्हणाला, "सिद्धार्था ! हें तूं काय म्हणत आहेस ! आतां कोठें तुझा संसार मोहरूं लागला आहे. अशा वेळीं गृहत्यागाचं वेड घेणं म्हणजे माझ्या सर्व संसाराचा व आशाआकांक्षांचा चक्काचूर करणं होय ! आम्हा सर्वाना सोडून गो. ४ गृहत्याग करण्यासारखं तुला इथं कसलं दुःख आहे ? कोणत्या गोष्टीची उणीव आहे ? सांग सिद्धार्था, सांग. अतुल ऐश्वर्याचा तूं स्वामी असतां, रोकडो दासदासी तुझ्या सेवेला तत्पर असतां, गुणवतीं व रूपवती अशी विदुषी यशोधरा तुझी सहचारिणी असतां, सुंदर सुंदर कलावंत स्त्रिया गायनवादनानें नित्य तुझी करमण्क करीत. असतां, प्रमोदशुवनासारखा इंद्रमहाल तुझ्या सुखोपभोगार्थ सुसज्ज असतां, कशासाठीं तूं गृहत्यागाची इच्ला करीत आहेस ? सिद्धार्था, कशासाठीं तूं गृहत्याग करीत आहेस ?

सिद्धार्थ:—पिताजी ! आपल्या या सर्व गोष्टी खऱ्या आहेत. मला इथं कशाला कांही कमी नाहीं, हें मला मान्य आहे. पण—

शुद्धोदनः आतां हें 'पण' नको. सिद्धार्था ! तूं आमचा प्राण आहेस ! तुझ्या जिवावर मी सुखी आहें ! आम्हाला सोडून तूं जाऊं नकोस ! तुला काय करावयाचं व साधावयाचं तें इथं राहूनच कर. व इथं राहूनच साध.

सिद्धार्थः — पिताजी ! आपण जर या चार गोष्टी मला द्यावयास तयार असलां, तर मी गृहत्यागाचा आग्रह धरणार नाहीं. त्या गोष्टी मला आपण द्याल का ?

शुद्धोदन: — त्या कोणत्या, सिद्धार्था?

सिद्धार्थ: — मला केन्हांहि मरण येऊं नये, मी म्हातारा होऊं नये, मला रोग शिवूं नये व दारिद्य गांठूं नये ! या चार गोष्टी आपण मला देत असाल, तर मी गृहत्यागाची होस व आग्रह घरणार नाहीं.

शुद्धोदन:—हा तुझा आग्रह कोण पुरवूं शकेल? या सर्व प्राक्ट-तिक गोष्टी असून तेथें मनुष्याचें कांहीं एक चालणार नाहीं! मनुष्य-मात्रांना त्या गोष्टी चुकवूं म्हणजे चुकवितां येणार नाहींत! मरण कोणाला चुकलें आहे? म्हातारपण हा प्रकृतीचा स्वभावच आहे. अन खाण्याच्या प्राण्याला रोग-न्याधि या सुटलेल्या नाहींत. दारिद्य हा दैवाचा खेळ आहे. मुला, हें भलतेंच वेड तूं डोक्यांत घेऊन बसला आहेस, याला मी काय म्हणूं ? मनुष्यानें सदैव सुखी व संतुष्ट राह-ण्याचा प्रयत्न करावा. दुःख नको म्हणून टळणार नाहीं. हें तुझें वरील मागणें पुरविणें मनुष्याच्या हातीं नाहीं. तेव्हां तो नाद तूं सोडून द्यावास.

सिद्धार्थ:—तें कांहीं नाहीं. पिताजी, हें आपणास शक्य नसेल तर माझा आग्रह नाहीं. पण मी मात्र इथं राहणार नाहीं! जरा-मरण चुकविण्याचं ज्ञान मी प्राप्त करून घेऊन, तद्वारा जरा-मरण-व्याधि-दुःख यांनीं पोळलेल्या जिवांना दुःख मुक्त करून जगाचा उद्धार करीन. आपण मला आतां अडवूं नये.

'बहुजनहिताचा व बहुजनसुखाचा मंगल मार्ग शोधून काढल्या-शिवाय मला आतां चैन पडावयाची नाहीं; म्हणून माझं अवशेष जीवित मीं आतां तिकडे वेंचण्याचा निर्धार केला आहे. आपण त्याला आड येऊं नये.'

इतकें स्पष्ट व निर्धारपूर्वक बोद्धन दाखवून सिद्धार्थ तेथून परतला.

#### महाभिनिष्क्रमण!

— जातक अरहकथा (निदान) अश्वघोषः ५

मागच्या प्रकरणांत सांगितल्याप्रमाणें आपळा निर्धार स्पष्ट शब्दांत पिताजीस श्रुत करून सिद्धार्थ तेथून चटकन् निघून गेळा. पण त्या त्याच्या शब्दानें शुद्धोदनाळा मात्र जबर धका बसळा. अशा तरुण व विळासी वयांत सिद्धार्थीनें गृहत्यागाचा नसता छंद उराशीं कवटाळून घेऊन मानव जन्माचें मातेरें करावयास उद्युक्त व्हावें याचा त्याळा अत्यंत विषाद वाटळा. उतार वयांत आपळा भार मुळानें

उचछन घेऊन आपणांस विश्रांति द्यावी, अशी प्रत्येक बापाची स्वामाविक इच्छा; पण ती येथें सत्यसृष्टींत न उतरतां केवळ कल्पना सृष्टींतच विरून जाणार हें पाहून शुद्धोदनास मनस्वी दुःख व खेद झाला असल्यास त्यांत नवल तें काय?

होय, मनांत तो फार हळहळळा! चडफडळा! नि तळमळळा! जवळ जवळ त्याचें अवसानच गेल्यासारखें झाळें!! मुलाचे ते निश्चय-पूर्वक व निराशाजनक बोल ऐकून त्याचे हातपाय गळळे व काळीज थरथहं लागलें! सिद्धार्थ आतां आपणास लवकरच दगा देणार हा विचार त्याच्या मनांत पक्का रुज्न बसला, नि आंत्रन वियोगदुःखाचे काळजाला चटके दें जं लागला!

बिचारा ग्रुद्धोदन ! खरोखरच मोठी करुणास्पद स्थिति झाली त्याची ! त्या म्हाताऱ्या ग्रुद्धोदनाची !

असो. सिद्धार्थ निघून गेल्यावर ग्रुद्धोदन हलके हलके पाऊल टाकीत आपल्या महालांत जाऊन बसला. व मुलाला स्वीकृत कार्यापासून कसें परावृत्त करतां येईल याचा विचार करूर लागला. अजून त्याची अशी समजूत होती कीं सिद्धार्थ हा आणखी प्रयत्न केल्यास कदाचित् मार्गीवर आला तर येईल. म्हणून त्यानें त्याला अधिक मोहपाशांत गुंतवून ठेवण्याचा विचार करून त्याप्रमाणें पुढील तयारीस लागला. या विचारांत तो दिवस गेला व पुढें दुसरा उजाडला!

बाळ राहुलाच्या जन्मोत्सवाचा सातवा दिवस होता तो. त्या दिवशीं रात्रीं राजवाड्यांत सिद्धार्थाच्या महालांत निवडक कलावंतिणींच्या मनोहर नृत्यगायनाची खास व्यवस्था करण्यांत आली. हेतु हा कीं त्या दिवशीं रात्रीं तरी त्यानें गृहत्याग करूं नये. दिवस उजाडल्यावर पुनः आणखी त्याचें मन वळविण्याचे प्रयत्न करून पाहावे, असा विचार करून राजानें तो घाट घातला.

त्यां दिवशीं रात्रीं युवराजाच्या महालांत केवढा थाटमाट ! जिकडे तिकड़े अत्तराच्या दिव्यांचा लखलखाटच लखलखाट ! आणि विविध परिमळ-द्रव्यांचा मधुर असा एकच घमघमाट ! तशांतच सुंदर वस्ना-भरणांनीं विभूषित अशा नृत्यगायनकुशल दिव्यांगनांचा एक मोहक सेळावा ! जवळ जवळ सुरम्य स्त्रीसौंदर्याचें तें एक अपूर्व प्रदर्शनच का म्हणाना !!

सिद्धार्थ हा नित्याप्रमाणें रात्रीं जेऊन खाऊन विश्रांतीस्तव आज वाड्यांतील आपल्या महालांत आला. आणि पाहतो तों हा प्रचंड थाटमाट! नेहमीच गाणेंबजावणें असे. पण आजचा रंग कांहीं और होता! तेथें आज स्वर्गातल्या परीच खालीं उतरल्या आहेत कीं काय असा भास होत होता. इतका मोहक होता तो तेथील सुद्दास्यरमणींचा मधुर मेळावा!

सिद्धार्थ महालांत आल्यावर आपल्या रत्नखचित सुवर्णमंचकावर जाऊन स्थानापन्न झाला. त्यासरशी तंबोऱ्याची तार छेडली गेली व तबल्यावर हात खेळूं लागला. तों इतक्यांत एका अप्सरेचा सारंगी-सारखा मधुर स्वर खुद्धन त्यांत जाऊन मिसळला. झालें गायनाला मोठ्या उत्साहानें सुरुवात झाली. आणि लवकरच मोठा रंग चढला त्याला. दोन तीन उत्तमोत्तम चिजा म्हणून झाल्यावर संगीताबरोबर नृत्यहि सुरू करण्यांत आलें. आतां दुधांत साखर पडली! मधुर गायन व मंजुळ नृत्य!! खरोखर मोठें मोहक दृश्य होतें तें!!

याप्रमाणें होतां होतां मध्यरात्रीचा सुमार झाला. गाण्याचा मघुर आलाप व नृत्याचा मंजुळ ध्वनि यांनीं तो महाल खुद्धन व घुमून गेलाः त्या गानकोकिल गणिकांनीं व नृत्यिनपुण कलावंतिणींनीं आपल्या गानकौशल्याची व नृत्यनेपुण्याची मोठी बहार करून सोडली! कसलाहि पुरुष असला तरी तो त्या वेळेला बेहद खूष होऊन आनंदानें बेहोष होऊन जातां!!

पण १ पण काय १ सिद्धार्थाची स्थिति तशी झाळी काय १ तो त्या सुहास्य रमणींच्या घोळक्यांत व शृंगारमय हावभावांत रमळा काय १ छे । नांव कशाळा १ त्याचे डोळे त्या नृत्याकडे होते. पण वेटें मन मात्र जाग्यावर नव्हतें. कोठें भरकटलें होतें कोणास ठाऊक !

याप्रमाणें हा कार्यक्रम जवळ जवळ प्रहरभर चालला. पण सिद्धार्थाळा त्यापासून हर्ष, आनंद, उल्हास असा कांहींच वाटला नाहीं. उलट तो सर्व प्रकार-गान व नृत्य-हावभाव नि श्रृंगार-चेष्टा-पाहून त्याचें मन उद्दिग्न व विषण्ण झालें. पुढें पुढें तर तो त्या बैठकीला अत्यंत कंटाळून डोळे मिटून ध्यानस्थासारखा स्वस्थ वसला. त्यांत त्याला कांहींच गोड व मनोरंजक वाटलें नाहीं.

याप्रमाणें तो जेव्हां डोळे मिटून स्वस्थ बसला, तेव्हां त्या स्त्रियाहि पुढें थोडा वेळ आपला कार्यक्रम चालवून, आपली कांहीं मोहिनी सिद्धार्थावर चालूं शकत नाहीं असें पाहून, मग त्याहि थंड झाल्या. रात्र जवळ जवळ मध्यावर आली होती. गाऊन च नाचून त्याहि थकल्या मागल्या होत्या. अर्थात्च त्यांना विश्रांति हवी होती. ती घेण्यास्तव त्याहि तेथेंच जिमनीवर पसरतात न पसरतात तोंच निद्धादेवीनें त्यांच्यावर आपली मोहिनी घातली, व पुढें क्षणार्थात तेथें सगळें सामसूम झालें!

हा सर्व प्रकार झाल्यावर पुढें कांहीं वेळानें सिद्धार्थानें डोळे उघडून तेथील देखाव्यावर एकवार नजर फिरविली. काय तें दश्य! किती अमंगल! किती अमद! खरोखरच मोठें चमत्कारिक होतें तें! क्षणापूर्वीं ज्या अप्सरांसारख्या मोहक व मादक दिसत असून मोठ्या ऐटींत नाचत व ठुमकत होत्या, त्या तशा आतां होत्या काय? त्या तशा आतां दिसल्या काय?

त्यांत एकीनें तोंड आ वासलें होतें. एकीच्या तोंडातून लाल गलत होती. कोणी मोठ्यानें घोरत होत्या, तर कोणी कटकटां दांत खात होत्या. कोणी कांहींच्या बाहींच बडबडत होत्या, तर कोणी गडबडा लोळत होत्या. कोणाची लाति उघडी पडली होती, तर कोणाचें वस्न सरकून लज्जाअंग बाहेर दिसत होतें. याप्रमाणें तो त्या दिव्यांग-नांचा पूर्वीचा मोहक देखावा आतां खरोखर मनांत किळस उत्पन्न करणारा झाला.

सिद्धार्थानें त्या सर्व विचित्र देखान्यावर एकवार संपूर्ण नजर फिरवून पुढें तो आपणाशींच म्हणाला, अरेरे ! काय हा पुरुषाचा भ्रम ! केवढा हा स्नियांचा मोह ! सटन्या नटतात काय, मुरडतात काय ! नाचतात काय-ठुवकतात काय ! पण त्यांचें हें हिडिस व किळसवाणें स्वरूप अजून कोणालाच कळत नाहीं हें केवढें आश्चर्य !! जागृत असतांना केवढा त्यांचा श्रृंगार ! काय तो थाटमाट ! काय ती वेषभूषा नि कोण तो नखरा !! जणूं स्नी म्हणजे रूपसींदर्याची एक दिन्य पुतळीच !! पण तें त्यांचें खरें स्वरूप—अभद्र व अमंगल स्वरूप—पाहावयाचें तर त्या निद्रावश असतात तेव्हांच ! त्या वेळीं त्यांच्या रूपावरून व शरीरावरून नजर फिरविली तर कोण शाहणा त्यांना जवळ घेण्यास —प्रेमानें कवटाळण्यास—तयार होईल ? नको रे बावा ! नको हा स्नियांचा छंद ! नको त्यांचें प्रेम ! नको त्यांचा सहवास ! त्यांचें दर्शनसुद्धां नको मला आतां इतःपर !! अगदीं अमंगल नि अभद्र जात !!

हा ताप! हा कष्ट! हा शोक! नको आतां हा संसार! नको हा महाल! हा सुखिवलास! नि हा नाचरंग—गायनवादन—लख-लखाट नि घमघमाट! मला यांतलें आतां कांहीं एक नको! गृहत्याग करून वनवासांत जाईन तेव्हांच हा माझा घाबरलेला व गुदमरलेला जीव खालीं पडेल. तेव्हांच मला शांति मिलेल. नि मी पूर्ण सुखी होईन. तोंपर्यंत ही तळमळ—ही भगभग—आतां थांबावयाची नाहीं. सिद्धार्था! चल, ऊठ येथून नि पड बाहेर!! असें म्हणून तो तेथून उठला व झपझप पाउलें टाकीत दारापाशीं आला.

दार उघडून बाहेर आला. तेथें एक माणूस झोंपी गेलें होतें. त्याला हातानें हलवून 'कोण आहे रे' असा प्रश्न करतांच 'मी छन्न आहें, आर्यपुत्र' असा त्या माणसानें उठून जवाब दिला.

'छन्ना, तूं काय, ठीक' सिद्धार्थ म्हणाला. 'आतां माझी एक कामगिरी केली पाहिजे तुला.'

'ती काय, आर्यपुत्र?' असें छनानें प्रश्निलें.

'ती म्हणजे हीच कीं 'सिद्धार्थ उत्तरला, 'आतांच्या आतां पागेंत जाऊन माझा घोडा तयार कर. लांब जावयाचें आहे मला. फार लांब. ही एवढी कामगिरी केलीच पाहिजे तुला, छना!

' बरें, देवा!' असें म्हणून तो तेथून निघून अश्वशालेकडे आला. अर्थात् सिद्धार्थाचा घोडा म्हणजे ठरलेला. कंथक हें त्याचें नांव. तोच तेवत्या त्याच्या मर्जीतला. खरोखर मोठा उमदा प्राणी. अत्यंत देखणा नि भव्यहि पण तसाच. मोठा चपल नि फार हुशार. अत्यंत प्रामाणिक नि मोठा साहसी. खरा अश्वराज होता तो! तो कंथक!! छन्न त्याच्याजवळ जाऊन पुढील तयारीला लागला.

छन्न तेथून निघून गेल्यावर सिद्धार्थाळा राहुळची आठवण झाळी. जातां जातां बाळाचें एकवार डोळें भरून दर्शन घेऊन डोळ्यांचें पारणें फेडावें अशी त्याळा इच्छा झाल्यावरून तो तेथून बाळतिणीच्या खोळीजवळ आला.

दरवाजा बंद होता; पण आंतून कडी नव्हती. तो नुसताच मिटून ठेविळा होता. दरवाजा उघडून तो हलक्या पायानें आंत बाळंतिणी-जवळ गेळा. तेथें एका समईत अत्तराचा दिवा संथपणें जळत होता. त्या प्रकाशांत त्यानें त्या नूतन राजहंसावर दृष्टि फेकळी.

किती सुंदर बाळ तें! किती कोमछ! किती नाज्क! किती मोहक! त्या राजस राण्याला उचल्लन हातांत व्यावें व एक गोड मुका ध्यात्रा, असें त्याच्या मनांत आछें. पण त्याच्यासभोंवतीं मातेच्या बाहूचा विळखा पडला होता. तें तिच्या कुशींत छातीला अगदी बिल-गून डोळे मिटून स्वस्थ निजलें होतें. यामुळें त्याचा चेहरा स्पष्ट दिसात्रा तसा दिसत नन्हता. हळूच तो बाळावरचा तिचा हात आपल्या हातानें धरून बाज्ला सारून बाळाचें एकदां स्पष्ट दर्शन ध्यात्रें असें त्यांच्या मनांत भरलें व हात त्यासाठीं पढ़ें सरकालाहि.

पण त्याबरोबरच हाही विचार चमकला कीं, न जाणो आपल्या हाताच्या स्पर्शानें ती जागी झाली तर !

आपण करावयास जाऊं एक नि मग होईल भलतेंच! यशोधरा जागी झाली तर मग कसें? आपली तेथून सुटका कशी होणार? यशोधरा तशी आपणास मुकाठ्यानें जाऊं देईल काय? छे, तें शक्य नाहीं. ती आपल्या मार्गांत नसता अडथळा उत्पन्न करील नि आपलें सर्वच कांहीं फिसकटून जाईल, आतां बाळाचें दर्शन घेणें नको नि मधेंच विघ्न उपस्थित होणें नको. पुढें माझा कार्यभाग झाल्यावर पाहतां येईल. आतां हा मोह नको. अगदीं नको. माझ्या मार्गांत विघ्न उत्पन्न करणारा हा पुत्रमोह व खीमोह आवरून, येथून पाय काढणें हेंच चांगलें असा विचार करून, तेथें निजलेल्या वाळाचा व त्याच्या मातेचा-आपल्या सहचारिणी यशोधरेचा-मोह आवरून, अधिक गडवड न करतां आला तसाच हलक्या पावलानें तो परत चालता झाला.

तेथून निपून झपझप पावलें टाकीत तो बाहेर आला. अंगणांत घोडा तयार होताच. त्याच्याजवळ जाऊन, त्याला प्रेमानें थोपटून चटकन् त्यावर चहून स्वार झाला. छन्नाला घोड्याचें रोपूट धरून येण्यास सांगून पुनः एकदा वाड्याकडे वळून त्याचें अखेरचें दर्शन घेतलें आणि वोड्याला टांच मारली. त्यासरशी कथक एकदम उसळी मारून तेथून वाऱ्याप्रमाणें धांवत सुटला. आषाढ शुद्ध पौर्णिमेची रात्र होती ती. रविवारचा दिवस नि उत्तरा-षाढा नक्षत्र. नुकतीच मध्यरात्र उल्टून गेली होती. अकाश किंचित अश्राच्छादित दिसत असल्यामुळें चांदणें पुसट पडलें होतें, वाराहि मंदमंद वाहत होता. कपिल्वस्तु सगळी निदावश झाली होती. सर्वत्र अगदीं सामसूम. कोठें खट् नाहीं कीं फट् नाहीं. अगदीं नितांत शांतता व स्तब्धता!

अशा सुशांत वेळीं सिद्धार्थ-तो प्रपंचाला विटलेला जीव-तत्त्व-शोधनार्थ उताबीळ झालेला जिज्ञासु-धनसुतदारादि प्रियवस्त्ंचा परित्याग करून, कंथकावर स्वार होऊन वयाच्या एकूणितसाव्या वर्षी-म्हणजे भर ज्वानींत-वाड्याबाहेर पडला आणि मानवी दुःख-निरोधाचा अचूक मार्ग शोधून काढण्यासाठीं कपिलवस्त्च्या राज-रस्त्यावरून दौडत दौडत वेशीच्या बाहेर आला. तेथून थोडें अंतर पुढें गेल्यावर कंथकाला थांबवून मागें वळून कपिलवस्त्चें फिरून एकदां दर्शन घेऊन पुनः घोड्याला टांच मारली. या वेळीं त्याच्या तोंडांत्न हे पुढील उद्गार निघाले, 'जननमरणायोरदृष्ट्यारो न पुनरहं कपिलाव्हयं प्रविष्टा'....जननमरणाचें परतीर पाहिल्याशिवाय मी पुनः कपिलवस्त्तं पदार्पण करणार नाहीं!

या वेळीं त्याची मनःस्थिति कशी होती हें आम्ही आमच्या पदरच्या शब्दांनीं न सांगतां खुद त्याच्याच तोंडून निघालेल्या शब्दांत सांगतों, म्हणजे झालें. याविषयीं महासच्चकसुत्त व बोधिराज कुमारसुत्त या दोन ठिकाणीं त्याचे विचार स्फुटित झाले आहेत ते असे:....' सम्बाधो घरावासो रजापथो अब्मोकासो पब्बजा नियदं सुकरं अगारं अज्झावसन्ता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्धं सङ्खलिखितं ब्रम्हचर्यं चित्तुम्' (मिज्झमिनकाय ३६-८) याच विषयावर बोधिराजकुमारसुत्तांत पुढील मजकूर आढळतो:....'न खो सुखेन सुखं अधिगन्तब्बं, दुक्खेन सुखं, अधिगन्तब्बं' ति। सो खो अहं, राजकुमार, अपरेन समयेन दहरोव



महाभिनिष्क्रमण (पृष्ठ ५८ अ)



समणो सुसु काळकेसो भद्रेन योब्बनेन समन्नागतो पठमेन वयसा अकामकानं मतापितुन्नं अस्सुमुखानं रुदन्तानं केसमस्सुं ओहारेत्वा कासायानि वत्थानि अच्छादेत्वा अगारस्मा अनगारियं पब्बिंज (मिं मिनकाय ८५-४) भावार्थ:—हे कन्दरका! मला बोधि होण्यापूर्वी म्हणजे बोधिसत्व अवस्थेत असतांना असे झालें की गृहवास हा जंजाल असून-मैलाचा-घाणीचा मार्ग आहे; प्रव्रज्या म्हणजे मैदाना-सारखी खुली व प्रशस्त जागा आहे. एकांत परिपूर्ण, सर्वथा परिशुद्ध, स्वच्छ केलेल्या शुभ्रशंखाप्रमाणे उज्ज्वल असे ब्रह्मचर्य घरांत राहून महणजे प्रपंचांत राहून पालन करणें हें सुकर नाहीं. तसेंच सुखाने सुख मिळत नाहीं तर तें दुःखानेच मिळतें, असे मला वाटल्यावरून मी त्या वेळीं अत्यंत तरुण असतांना, केस काळे कुळकुळीत असतांना, प्रथम वयांतच माझे आईबाप नको नको म्हणत अश्रु ढाळीत असतां, रखत असतां, केस व समश्रु काढून, काषाय वस्नें परिधान करून घरांदन बाहेर पडून प्रव्रज्या घेतली. वरील पालीवचनांचा हा असा समुदायार्थ आहे. असो.

या उद्गारावरून सिद्धार्थ हा प्रपंचाला कसा व किती विटला होता, ज्ञानार्जनासाठीं त्याला किती व कशी ओढ लागली होती, याची सहज कल्पना करतां येणार आहे. 'घर ही अडचणीची व केरकचऱ्यानें भरलेली गलिच्ल जागा असून प्रवज्या ही खुल्या मैदानासारखी स्वच्ल व मोकळी जागा आहे ('संबाधो घरावासो रजापथो, अब्भोकासो पच्बज्जा') हे त्याचे त्यावेळचे उद्गार तत्त्वजिज्ञासूना मननीय नाहींत असें कोण म्हणेल ? तसेंच सुखानें सुख मिळत नसतें तर तें दुःखानेंच मिळत असतें ('न खो सुखेन सुखं अधिगन्तब्वं, दुक्खेन सुखं अधिगन्तब्वं') हें वचनहि तितकेंच मननीय आहे. ज्याला खरें सुख, अविनाशी सुख पाहिजे आहे त्याला कडकडीत तपश्चर्येचें—झणझणीत वैराग्यवृत्तीचें—खडतर वताचरण स्वीकारलें पाहिजे ही भारतीय ज्ञानो-पासकांची परंपराप्राप्त वृत्ति अनुकरणीय व आदरणीय नाहीं असें

कोण म्हणेल ? प्रापंचिक सुखाला विटलेला व सांसारिक दुःखानें डागलेला सिद्धार्थ आतां दुःखाचें मूळ खणून, परमसुखाचें अढळ शांतिन स्थान शोधून काढण्यासाठीं सर्व प्रियजनांचा मोह आवरून व राजन सुखावर पाणी सोडून आणि कपिलवस्त्रस राम राम ठोकून निर्जन अरण्याच्या दुर्गम मार्गास लागला !!

#### अनोमानदीच्या कांठावर

अश्वघोष व जातक-अष्टकथा (निदान)

किपलवस्तूच्या वेशीत्न बाह्रेर पडल्यावर त्या अश्वराज कंथकानें जोरानें उडी मारून धांवण्यास सुरुवात केली. तेव्हां वायूला सुद्रा त्याच्या वेगापुढें मागें हटावें लागलें! हां हां म्हणतां त्यानें शाक्य-राज्याची सीमा ओलांडून कोली राज्यांत प्रवेश केला. पुढें थोडक्याच वेलांत कोलीय सीमाहि गांठली आणि मल्लाच्या मुलुखांत पादप्रक्षेप केला. याप्रमाणें राज्यामागें राज्यें ओलांडून सकाल होते न होते तों त्यानें अनोमा नदी गांठली! म्हणजे किपलवस्तूहून त्यानें सहा तासांत जवल जवल तीस योजनांची धडक मारली!! नदीचें पात्र बरेंच रुंद होतें. सिद्धार्थानें टांच मारून त्याला खूण करतांच त्या बहाइर कंथकानें मोठ्या कौशल्यानें त्या विस्तीर्ण पात्रावरून उडी मारून हां हां म्हणतां पैलतीर गांठलें आणि एक विजयश्रीचीं गर्जना केली!!

सिद्धार्थाला मोठा आनंद झाला. चटकन् घोडा थांववून तो खालीं उतरला. त्यास प्रेमानें पाठीवर थोपटून त्यानें त्याचे आभार मानले. व नंतर छन्नाकडे वळून त्यास म्हटलें:——श्रेष्ठ मित्रा! शावास तुझी! तुझें मित्रप्रेम व स्वामिभक्ति आज कसास लागली! वायुगतीनें धांवणाऱ्या कंथकाची पाठ तूं अखेरपर्यंत सोडली नाहींस! धन्य

आहे तुझी !! आज मित्रप्रेमानें तूं मला जिंकलें आहेस ! खरा स्वामिसक्त आहेस तूं. तुझ्यावर फार खूष झालो आहें ! आतां, मित्रा ! फार काय सांगूं, आतांपर्यंत केलीस त्याचप्रमाणें ही माझी एक शेंक्टची सेवा कर.

छन्नः—ती काय, आर्यपुत्र ?

सिद्धार्थ—(गळ्यांतील कंठा काहून त्याच्या हातांत ठेऊन बोटांतील रत्नाची आंगठी काहून त्याच्यापुढें धरून):—िमत्रा! आतां असं कर. येथें तुझी माझी ताटातूट होणार. इथून तूं घराकडे मागें परत अन् मी माझ्या कार्यार्थ एकटाच पुढें जातों. ही आंगठी वे आणि ती पिताजीस दाखबून माझ्या वतीनें त्याला प्रणाम-पूर्वक विनंति करून सांग कीं—

छन्न:—काय सांगूं?

सिद्धार्थः माझ्यासाठीं आतां शोक करूं नकोस म्हणून. तुमचा मुलगा सिद्धार्थ हा सुखरूप असून तो यापुढें जरामृत्यूवर जय मिळविण्याच्या उद्योगास लागला आहे. स्वर्गाच्या अगर इतर सुखाच्या लालसेनें अथवा कोणावर रुसून अगर रागावून तो बाहेर पडला नाहीं. तर दुःखाचें मूळ शोधून काढून त्याचा नायनाट करण्यासाठीं व अजात, अजर, अमर, अशोक असें शाश्वत सुख मिळविण्यासाठीं त्यानें हें दिव्य पत्करलें आहे. आज नाहीं, पुढें केव्हां तरी आपला वियोग हा होणारच. तो ठरलेलाच. मग दुःखशोक करून काय होणार श्यावर पिताजी असें म्हणेल कीं तें सर्व खरें असलें, तरी तो गेला तो योग्य वेळीं गेला नाहीं. त्याचें जाण्याचें हें वय नव्हे. तर तूं पिताजीचें असें समाधान कर कीं धर्मकारणांत योग्यायोग्य असा कालमेद करतांच येत नाहीं. मनांत आलें कीं कोणताहि काळ योग्यच ठरतों. तोच मंगल मुहूर्त होय ! कारण हें जीवित मोठे अस्थिर नि फार चंचल आहे. केव्हां दगा देईल याचा नेम नाहीं. मृत्यु हा

जीवितावर झडप घाळण्यास सतत टपून वसळा असतां अमुक योग्य नि अमुक अयोग्य वेळ असें तारतम्य करण्यांत काय अर्थ आहे ? म्हणून मित्रा ! तूं घरीं जाऊन पिताजीचें चार गोड शब्दांत सांत्वन कर ! व त्याचा शोकमोह घाळवून दे ! त्याचप्रपाणें मातुःश्रीळाहि सांग आणि सती यशोधरेळा मुद्दाम भेटून तिची समज्जत व समाधान कर ! आणि शेवटीं हें सांगण्यास विसक्तं नकोस.

छन्न:-तें काय, राजपुत्र?

सिद्धार्थ:—माझा हेतु सफल झाला म्हणजे मी परत येऊन सर्वानाः भेट देईन म्हणून. खात्रीनें येऊन भेटेन म्हणून.

छन्न:--नाहीं तरः

सिद्धार्थ:--हाच शेवटचा नमस्कार !!

सिद्धार्थाचे हें अखेरचे शब्द ऐकून छन्नाचे डोळे एकदम पाण्यानें भरून आले व कंठ गहिवरला! दुःखानें छाती दडपली व डोळ्यां-समोर काजवे चमकूं लागले!! क्षण भर तो दगडी पुतळ्याप्रमाणें स्तब्ध उभा राहिला. पुढें काय बोलावें नि काय करावें हें त्यास सचेना. त्याची भ्रमिष्टासारखी स्थिति झाली.

सिद्धार्थानें त्याची ती दशा ओळिखिली व प्रोत्साहनार्थ त्यास म्हटलें, 'छन्ना! असा मुग्ध कां? बोलत कां नाहींस?'

छन्न:—आर्यपुत्र! मीहि आपल्याबरोबरच येणार. हें काळें तोंड वेऊन मी कपिल्वस्त्स कसा जाऊं ? नाहीं. आर्यपुत्र! मी परत जाणार नाहीं. आपल्यापाशींच राहीन.

सिद्धार्थ: असे म्हणूं नकोस. छन्ना! असं म्हणूं नकोस. त्रं जर गेला नाहींस, तर पिताजीस माझी वार्ता कशी कलेल? कोण कलवील? जा, मित्रा! जा. त्यांना माझी हकीकत कलव. नाहीं तर ते माझा ध्यास घेऊन प्राण देतील. ही आपिस टाळण्यासाठीं तुला गेलेंच पाहिजे. या राब्दानें छन्नाचा निरुपाय झाला. स्वामीचीं आज्ञा मान्य करणें ध्यास भागच पडलें व तसें करण्यास तो कबूल झाला. नंतर सिद्धार्थानें ती आंगठी व अंगावरील इतर सर्व दागिने काढून त्याच्या हवालीं केलीं. आणि आकाशाकडे वर तोंड करून पाहिलें, तो दिनराज उदयगिरीवर चांगला वर आला होता. 'हं, आतां विलंब करून उपयोग नाहीं ' असें म्हणून छन्नाजवळची तल्वार मागून घेऊन ती म्यानेत्न बाहेर काढीत असतां तो छन्नास म्हणाला, 'छन्ना, आतां मला या वेषांत राहून चालावयाचें नाहीं. माझा वेष बदलला पाहिजे. मला भिक्षु झालें पाहिजे. हा राजपुत्राचा वेष टाकून भिक्षूचा वेष घेतला पाहिजे तरच माझा कार्यभाग होईल.' असें म्हणून त्यानें त्या तरवारीनें आपल्या डोकी-वरचे सुंदर काले कुळकुळीत केंस कापून वाण्यावर उडवून दिले. चमत्कार हा की ते केस खाली न पडतां उडत उडत वर आकाशांत अधांतरीच तरंगत राहिले!

केंस तेवढे काढले. पण मिक्षु होण्याला नुसते केंस काढून चालत नाहीं. त्याबरोबरच वस्निह बदलावें लागतें. पण तशी सोय तेथें कोठें होती? निर्जन प्रदेश आणि तशांत सकाळची वेळ. काषाय वस्न तेथें मिळणार कोठून? ही पंचाइत येऊन पडली. तें कसें मिळेल, अगर मिळवावें या विचारांत तो पडला असतां सुदैवानें पुढें लौकरच एक शिकारी सावजाचा शोध करीत करीत तेथें आला. त्याच्या अंगावरचें वस्न धुळीनें मळून इतकें तांबूस झालें होतें कीं जवळ जवळ त्याला छाटीचें स्वरूपच आलें होतें! सिद्धार्थाचा हेतु आयताच सफल झाला. तो त्या शिकाऱ्याजवळ जाऊन आपली राजवलें घेऊन त्याचीं तीं मळकट वस्नें मोबदल्यांत देण्यास त्याची विनंति करूं लागला. आवळा देऊन कोहाळा मिळत असतांना कोण शाहणा तो सौदा नाकारील? अर्थात् शिकाऱ्यानें ती गोष्ट मान्य केली व आपलें मळकट वस्न देऊन राज- पुत्राचा तो सुंदर पोषाख घेऊन तो आला तसा मोठ्या खुषीनें तेथून परत निघून गेला.

छन्नानें आतां त्या सिद्धार्थाकडे पाहिलें मात्र. एकदम त्यास रडूं कोसळलें! डोक्यावर केंस नाहींत, गळ्यांत हार नाहीं. कानांत कुंडलें नाहींत, हातांत पोचा नाहीं, बोटांत आंगठी नाहीं. अंगावर पोषाख नाहीं! डोके मुंडलेलें अन् अंगावर मळकी छाटी! सकलैश्वर्यसंपन्न राजपुत्राचें क्षणांत दिरद्र नारायण भिक्षूंत रूपांतर झालेलें पाहून छनाला रडें कोसळलें, यांत आश्वर्य काय? कोणाही सहृदय माणसाची तशीच स्थित व्हावयाचीच. असो.

तीं शिकाऱ्याचीं वस्नें अंगावर धारण केल्यावर तो छन्नाकडे वळत म्हणाला, ''छन्ना! आतां आमच्या वियोगाचा क्षण आला. मी पुढें जातों. तूं परत जा. दुःख करूं नकोस! रडूं नकोस! मी कांहीं तिक-डेच जात नाहीं. ''

छन्न (हुंदके देत )-आर्यपुत्र ! पिताजी, माता गोतमी, देवी यशो-धरा, बाळ राहुळ, ती कपिळवस्तु अन् शाक्यराष्ट्र.

सिद्धार्थ:—(मध्येंच) आतां तें कांहीं बोळूं नकोस! तो सिद्धार्थ आतां मी नाहीं. मळा आतां तें कांहीं नको! बस्स. बहुजनहितासाठीं व बहुजन सुखासाठीं मळा हा त्याग—प्रपंचाचा त्याग—सर्वस्वाचा त्याग केळाच पाहिजे! छना! तो मीं केळा आहे! आनंदानें केळा आहे! खुषीनें केळा आहे! मित्रा! आतां तूं आपल्या रस्त्यानें जा! माझ्या मी जातों. योगायोग असेळ तर पुनः मी तुम्हां सर्वांना येऊन दर्शन देईन. जा! छन्ना! आतां तूं जा!!

असें म्हणून तो तेथून झपझप पावलें टाकीत पुढें निघून गेला. छन्न त्याच्याकडे पाहत वेड्यासारखा तेथल्या तेथें स्तब्ध उभा राहिला.

## कपिलवस्तु शोकसागरांत बुडाली !

अश्वघोष ८-४३ ते ७०

सूर्य जो तेथून निघाला तो वायुगतीनें झपझप पावलें टाकीत पुढें जाऊन क्षणार्धांतच दिसेनासा झाला ! विचारा छन्न ! आतां तर त्याचें होतें नव्हतें तेवढें सर्व अवसानच निघून गेलें ! स्थिति मोठी चमत्कारिक झाली ! क्षणभर वेडाच झाला तो ! डोकें सुन्न झालें व डोळ्यांपुढें काजवे चमकूं लागले ! काय करावें, कोठें जावें, हे त्याला सुचेना ! मोठ्या बुचकळ्यांत पडला तो ! तो स्वामिभक्त छन्न ! गांवीं जांवें तरी पंचाईत आणि न जावें तरी पंचाईत. गांवीं गेल्यास सगळी किपलवस्तु त्याला बोलबोल्दन टोंचून फाडून खाईल ! आणि न जावें तर राजवाड्यांत सगळा हाहाकार माजून नसता अनर्थ ओढवेल !! आतां करावें तरी काय ? या विवंचनेंत तो पडला असतां मध्यें एकदम त्याला सिद्धार्थाच्या रोवटच्या शब्दाची-म्हणजे निरोपाची —आठवण झाली. म्हणून सर्व विचार बाजूला ठेवून गांवाकडे परतण्याचा निश्चय ठाम करून तो कंथकाजवळ गेला.

बिचारा कथक! मूक प्राणी खरा! पण किती शाहणा नि किती प्रामाणिक! सिद्धार्थाचें य छनाचें भाषण त्याला जणूं समजलें कीं काय, सिद्धार्थ तेथून नियून गेलेला पाहून त्या स्वामिभक्त सेवकानें एक दुःखाची दीर्घ किंकाळी फोडली! य डोळ्यांतून अश्रु गाळले! छन जवल जाऊन 'चल, कंथका! परत जाऊं चल!' असें म्हणून त्याला लगाम परून ओढूं लागला. पण तो जागचा हलेल तर! छनानें त्याला पुष्कळ चुचकारून व गोंजारून पाहिलें. पण सर्व कांहीं व्यर्थ! कशालाच तो दाद देईना! किंबहुना त्याचे तिकडे लक्षच नव्हतें! सारखी त्याची सिद्धार्थ गेला त्या वाटेकडे दृष्टि लागून राहिली होती! छन अगदी बेजारला. त्याला तेथेंच सोडून जातां येईना आणि कंथक तर जाग्यावरून हलेना! खरोखर त्या प्राण्याला मरणांतिक दुःख

झालें! त्याचें काळीज फाटलें आणि अंगातील सर्व अवसान निपटून गेलें! ज्या पाठीवर सिद्धार्थ स्वार होत होता ती पाठ आतां दुसरा कोणी तरी पटकावणार, या विचारानें जणूं त्याच्या काळजाला पीळ पडून जीव अगदीं कासावीस झाल्यासारखा झाला! छन्नाबरोवर परतून चार पावलें कशीवशी टाकलीं न टाकलीं तोंच त्याला घेरी आली व धपकन् तो खालीं पडला! आणि तेथेंच त्याचा अंत झाला!! सिद्धार्थ सोडून गेला आणि कंथक मरून पडला! तेव्हां त्या विचाऱ्या छनाची काय अवस्था झाली असेल याची वाचकांनींच कल्पना केलेली वरी!!

विचारा छन्न आतां एकटाच तेथून निघाला. कंथकानें पांचसहा तासांत जी मजल मारली होती ती परत चालून जाण्यास छन्नास चांगले सात दिवस लागले! या अवधींत कपिलवस्तु सगली गडबडून गेली होती! सिद्धार्थ एकाएकीं कोणाला न सांगतां न पुसतां रातोरात नाहींसा झाला ही वातमी दुसऱ्या दिवशी सकालीं शहरांत सगलीकडे वणव्याप्रमाणें पसक्तन, जो तो ती ऐकून आश्चर्यानें व दुःखानें दिङ्ग्ढ झाल! तो कसा गेला, कां गेला हाच एक प्रश्न ज्याच्या त्याच्या तोंडीं रुज्न प्रत्येकजण ती बातमी ऐकून हलहलूं व तडफडूं लागल! खरोखर सिद्धार्थ होताच तितका लोकप्रिय! अत्यंत सालम व परम दयालु! स्वभावाचा गोड नि मनाचा उदार! रूपानें सुंदर व वाणीनें मधुर! अशा युवराजाविषयीं कोणाचें मन प्रेमभित होणार नाहीं? कोण त्याच्या विरहानें हलहलणार नाहीं? खरोखर म्हणजे सिद्धार्थ हा किपलवस्त्चा—साज्या शाक्यराष्ट्रचा—जीव कीं प्राण होता, हें निरालें सांगणें नको.

सिद्धार्थ हा नाहींसा झाला ही बातमी ऐकून शुद्धोदनाचें तर संपूर्ण अवसानच गेलें! तो मटकन् खालीं बसला आणि जिमनीला हात टेकले! त्याची कम्मरच खचली आणि चैतन्य गारठल्यासारखें झालें! केवढें त्याचें त्यावर प्रेम! सिद्धार्थाच्या तोंडून शब्द निष्णयाचाच काय तो

अवकाश. झेळळेच ते हातांत आणि केळीच त्याची इच्छा पूर्ण. पण हें सर्व आतां काय? ती सगळी अखेर स्वप्नसृष्टिच झाळी ना! गोतमीनें तर ही बातमी ऐकून 'हा सिद्धार्थ!' म्हणून जमीनच घरळी!! आणि राजवाडा सगळा हाहाकारानें व आक्रोशानें दणाणून गेळा!!!

शुद्धोदन जरी दु:खप्रस्त झाला होता, तरी त्यांतल्या त्यांत थोडा धीर धरून,शोक आवरून लगेच मुलाच्या शोधार्थ त्यानें चारी दिशांना शेंकडों राजदूत पाठिवले. त्यांनीं गांवोगांव व रानोमाळ फिरून त्याचा कसून तपास चालिवला. दिवस नाहीं, रात्र नाहीं, पाऊस नाहीं, वारा नाहीं, भूक नाहीं, तहान नाहीं, कशाची परवा न करतां जिवाचें रान करून सारखे त्याला शोधीत ते चोहोंकडे फिरत सुटले. तो सबंध दिवस गेला, दुसरा गेला, तिसरा गेला, चौथाहि गेला, पण कशाला काय थांग ना पत्ता, सगळा कानाकोंपरा धुंडून तपासून पाहिला; पण व्यर्थ ! युवराजाचा कांहींच ठाव लागेना! अखेर तेहि फिरून फिरून थकले आणि शेवटी निराश होऊन परत घराकडे वळले.

तो आठवा दिवस. पडत झडतच कां होईना, छन्नानें एकदाची कपिळवस्तु गांठळी. वेशींत पाय पडतो न पडतो तों 'कोठें आहे, छन्ना! सिद्धार्थ' या प्रश्नाची एकच सरबत्ती सुरू झाळी. त्याळा पाह-तांच ज्याच्या त्याच्या तोंडांत हाच एक प्रश्न—'कोठें आहे छन्ना! आमचा सिद्धार्थ?' विचारा छन्न काय सांगणार? त्यांचें समाधान करण्यासारखें उत्तर असे त्याच्याजवळ होतें कोठें? कोणाशीं कांहींच न बोळतां तो सरळ राजवाड्याचा रस्ता धरून खाळीं मान घाळून झपझप पावळें टाकीत चाळूं लागळा. आणि अखेर राजवाड्यांत जाऊन शिरला.

वाड्यांत गेल्यावर तेथें सिद्धार्थाचा जो महाल होता, तेथें जाऊन त्याचें प्रथम दर्शन घेतलें. दरवाजा उघडा होता म्हणून आंत डोका-वून पाहिलें, तो यशोधरा त्याच्या दृष्टीस पडली. तिनें त्यास पाहिलें. त्याला एकट्याला पाहतांच तिचा शोकही पुन: भडकला ! व डोळे अश्रूंनी मरून आले. एकदम उठून त्याच्याजवळ जाऊन ' छना ? कुठ आहे माझा प्राण ? कुठ आहे माझा नाथ ? सांग सांग, कुठ आहे माझा प्राणनाथ ?' असा टाहो फोडला !

छनाची गाळणच उडाळी ! त्याच्या तोंडांत्न शब्दच निघेना ! यशोधरेची ती म्लान, दीन व करुणमूर्ति पाहून त्याला वेडच लागलें ! काय बोलावें नि काय सांगावें हें त्याला सुचेना नि समजेना. त्याची मित कुठित झाळी आणि जीभ लुळी पडली ! इतक्यांत पुनः ती कडाडली 'छना ! माझा सिद्धार्थ कोठें आहे ? कोठें त्याला लपवून आलास ? बोल, बोल ! कोठें त्याला सोडून आलास ? '

छनाला आतां रहें कोसळलें! हुंदके देत व अडखळत तो उत्तरला, 'देवि! काय बोलूं! नि काय सांगूं! देवि! तो सिद्धार्थ नव्हें. प्रत्यक्ष देव! देवाप्रमाणें तो आम्हां सर्वीना सोडून पुढें निघून गेला! वनांत निघून गेला!

यशोधरा:—काय १ पुढें निचून गेळा १ वनांत निचून गेळा ! मळा सोडून १ मळा फसवून १ मळा टाकून १ देवाळा हें शोभळें काय १ छन्ना ! तूं माझा घात केळास ! माझ्या सुखावर निखारे ठेविळेस !

छन्न :—(रडत) नाहीं, देवि, नाहीं. यांत माझा दोष नाहीं.

यशोधराः—नाहीं कसा ? तूंच आम्हा सर्वीच्या दुःखाला कारण. तूं राजाज्ञा न मोडतास तर हा अनर्थ न होता.

छन्न:—देवि! खरोखर मी निरपराधी आहें. मला राजाज्ञा होती हें खरं. पण त्या वेळीं माझा मी नव्हतों! कोणत्या तरी अज्ञात देवी राक्तीनं बळेंच माझ्याकडून तें काम करवून घेतलं. कंथकाला सज्ज केला खरं; पण तें कसं झालं हें मला आतां सांगतां येत नाहीं. देवि! तो सगळाच चमत्कार झाला! कंथक जिमनीवरून दौडूं लागला, पण गांवांत रस्त्यावर त्याच्या खुराचा आवाजच निघेना! यशोधराः—बरं, ही तुझी गोष्ट झाली, पण वाड्यांतील व वेशीवरील पाहरेकरी काय करीत होते ?

छन्न :—त्या वेळीं ते सर्व झोंपेंत घोरत पडले होते. कोणीच जागे नव्हते ! सर्वत्र अगदीं सामसूम !! एकजात जिमनीवर पसरलेले !!

यशोधरा:-दरवाजे बंद होते ना ?

छन्न:—देवि, आपणाला ते खरं वाटणार नाहीं. पण सांगतोंच, घोडा जवळ गेला, तेव्हां ते देखील आपोआपच उघडले. वाडयाचे नि वेशीचे. दोन्ही ठिकाणीं असा चमत्कार घडला.

यशोधरा.—(कपाळाला हात लावून) माझं दुर्दैव आणखी काय! छन्न:— माझ्या अंगांत कुठलं अवसान आलं होतं कोण जाणें! कंथक सारखा दौडत चालला होता नि मी त्याचं रोपूट धरून धूम ठोकीत होतों. पण गम्मत ही कीं मला मुळींच धाप लागला नाहीं आणि थकवा आला नाहीं. हें सर्व आश्चर्यच!

ही सर्व हकीगत ऐकून यशोधरेलाहि क्षणभर विस्मय वाटला. त्या दुःखांतच तिला एक प्रकारचें समाधान झालेंसें झालें. क्षणभर ती स्तब्ध राहिली. तों इतक्यांत देवपूजा आटपून शुद्धोदन तेथें आला. ल्याला पाहून त्यानें त्याला सिद्धार्थ कोठें आहे व कोठें गेला याविपयीं प्रश्न केले. ल्यानें सर्व घडलेली हकीगत इत्थंभूत निवेदन केली. ती सर्व ऐकून घेऊन शेवटीं विचारलें कीं आम्ह्रांस त्यानें जातांना कांहींच निरोप दिला नाहीं कीं काय. त्याला ल्या उत्तरला होय, महाराज, त्यानें आपणांस निरोप दिला आहे आणि तो सांगण्या-साठींच मी परत इथं आलों आहें. नाहीं तर मीहि तिकडेच गेलों असतों. महाम त्यानें मला इकडे पाठविलें आहे.

शुद्धोदन:--काय म्हणाला तो ?

छन्नः—तो म्हणाला की ' पिताजीला जाऊन असे सांग की या मृत्यु लोकांत वियोग हा ठरलेलाच आहे. मी जरी आपल्याजवळ राहतो, तरी आज नाहीं पुढें केव्हां तरी मृत्यु हा आपळा वियोग घड-वून आणता! संसाराचा हा असा स्वभावच आहे. तेथें कोणाचें काहींच चाळण्यासारखें नाहीं म्हणून माझा वियोग झाळा म्हणून पिताजीळा विवेक करून दुःख करू नको म्हणून सांग.

शुद्धोद्नः--दुःख करूं नको म्हणून म्हणाला ?

छन्नः—होय; महाराज! मीं पुष्कळ विनवणी केली परत फिरण्या-विषयीं पण काय, सगळें व्यर्थ. मेरूसारखा तो स्थिर राहिला. आणि वर म्हणतो काय, छन्ना! मी जो गृहत्याग करून बाहेर जातों तो स्वर्ग मिळविण्यासाठीं नव्हे. तर संसारदुःखांतून कायमची विमुक्ति मिळविण्यासाठीं! मी कोणावर रागावलो नाहीं, रुसलों नाहीं. किंवा तुमच्यावरचें प्रेम व मक्ति कमी झाली म्हणून नव्हे. तर फक्त दुःख-मुक्तीचा मार्ग शोधून काढण्यासाठीं. छन्ना! दुःखमुक्तीचा मार्ग शोधून काढण्यासाठीं मी जात आहें म्हणून पिताजीला नीट समजावून सांग. आणि पुनः हेंहि सांग कीं, मी कांहीं कायमचा तिकडेच जात नाहीं। मला जर सत्य ज्ञान झालें,—दुःखमुक्तीचा मार्ग सांपडला,—माझें ध्येय साध्य झालें,—तर मी पुनः कपिलवस्तूस येऊन पिताजीस भेट देईन. अवश्य देईन.

शुद्धोदन: --- नाहीं तर ?

छन्न:---नाहीं तर हाच शेवटचा नमस्कार!!

हे शब्द यशोधरेनें ऐकले न ऐकले तोंच 'हा नाथ!' असा हंबरडा फोडून ती जिमनीवर धपकन् पड़ली आणि बेशुद्ध झाली! हा प्रकार पाहून वाड्यांत पुनः एकच गोंधळ व आकांत माजला! कोणी मोठ्यानें गळा काढून रहूं लागले! कोणी छाति पिटवून घेऊं लागले! कोणी जमीनीवर गडबडा लोळूं लागले! काय सांगावा तो प्रसंग? वाड्याभर जिकडे तिकडे एकच आकांत नि एकच गोंधळ!! रडारड नि आरडाओरड!! तो प्रसंग लेखणीनें लिहून पुरवत नाहीं!!

कपिछवस्त्वर त्या दिवशीं सर्वत्र स्मशानछाया पसरून राहिछी. जिकडे तिकडे दुःखोद्गार व अश्रुपात! बाजार वंद झाछा! व्यवहार यंड पडछे! चुछींना अक्षता छागल्या! घरोघर दुःख नि शोक!! 'सहुणिनधान सिद्धार्थ गेछा! कपिछवस्त्स टाकून गेछा!! राज-वैभव टाकून, सुखिवछासावर पाणी सोडून, प्रियजनांचा मोह आवरून, सिद्धार्थ वैरागी होऊन अरण्यांत निघून गेछा!!! हाय रे देवा! राज-वाडा सुना झाछा!! आणि कपिछवस्तु उघडी पडछी!!' अशा दुःखोद्गारांनीं ती नगरी व्याकुछ व प्रस्त होऊन गेछी!! थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे ती सबंध कपिछवस्तु शोकसागरांत बुडून गेछी! राम अयोध्येत्न गेछा तेव्हां अयोध्यावासी जनांना जें दुःख झाछें तेंच आतां कपिछवस्तूस झाछें! आणि दशर्याप्रमाणेंच गुद्धोदनिह विरहानें व्याकुछ व दुःखानें भ्रांत झाछा!!

### मी तपश्चर्येसाठीं जात आहें.

पच्बज्जासुत्त. ( सुत्तनिपात ३-१ )

म्गिधदेशाधिपति विंबसाराच्या राजधानीत म्हणजे राजगृहांत एक तरुण भिक्षु भिक्षा मिळविण्यासाठीं म्हणून राजरस्त्यावरून चाळळा होता. तो पार देखणा होता. रस्त्यावरून चाळळा असतांना दृष्टि खाळीं रोखून तो धिमे धिमे पाऊळ टाकीत चाळळा होता. तेथीळ राजानें त्यास रस्त्यावरून जात असतांना आपल्या प्रासादावरून सहज पाहिळें. तेव्हां त्याळा तो कोण असावा हें समजून घेण्याची इच्छा झाळी.

राजानें लागलीच दूतांस हाक मारून म्हटलें की 'अरे, तो मिक्षु रस्त्यावरून चालला आहे. तो पाहा. तो कोठें जातो, कोठें राहतो, काय करतो, हें त्याच्या मागोमाग जाऊन पाहून मला त्याची खबर द्या.' याप्रमाणें राजाज्ञा होतांच ते दूत तेथून निघून त्या भिक्षूच्या मागो-माग जाऊन त्याला नकळत त्याचा पाठलाग करीत चालले. तो भिक्षु घरोघर जाऊन आपणास पुरेशी भिक्षा मिळवून नगरांत्न बाहेर झपझम पावलें टाकीत वस्तीसाठीं पांडवपर्वताजवळ आला.

तेथें आल्यावर विश्रांतिस्तव तो तेथें एका प्रशांत स्थानीं बसला. ते राजदूतिह कांहींशा अंतरावर त्याची पाळत करीत बाज्स जाऊन बसले व आपल्या पैकीं एकाला त्यांनीं ही खबर विंबसारास पोंच-विण्याला वाड्याकडे पाठवून दिलें.

दूतानें येऊन ही हक्षीकत राजाला कळिवली. ती ऐकून लागलीच तो तेथून उठला व रथांत बसून पांडवपर्वताकडे निघाला. रथाचा रस्ता संपल्यावर पुढें पायवाट लागली. म्हणून त्यांत्न उतरून पायीं चालतच तो त्या भिक्षूपाशी आला. तेथे आल्यावर त्याच्याजवळ जाऊन बसून प्रथम त्याला कुशल प्रश्न वगैरे विचारून मग तो त्याला म्हणाला, हे भिक्षो ! तूं कोण आहेस ? मला तुझी हकीकत ऐकावीशी वाटते. सांगशील का ? दिसावयास जवान तरुण दिसतोस. तुझी मुद्रा भन्य व तेजस्वी आहे. तोंडावर कुळीन क्षत्रियाचें सुंदर पाणी चमकत आहे. मग तूं कोण आहेस हें सांगशील का ? अशा वयांत सुखाचा संसार सोडून, डोकों मुंडून, भिक्षापात्र घेऊन वणवण फिरत हिंडणों हें तुझ्यासार्ख्या तेजस्वी तरुणाला शोभत नाहीं. इच्छा असल्यास हा वेष टाक नि माझ्याजवळ राहा. मी तुला आश्रय देऊन जन्माचा सुखी करतों. माझ्या हत्तीदलाचा नायक होऊन इथें वास्तब्य कर. तुला पुष्कळ संपत्ति व धनदौलत देतों. त्याचा स्वीकार करून सुंदर तरु-णीशीं विवाह करून, चांगला संसार थाटून माझ्याजवळ रहा. आता मला तुझें नांवगांव कळल्यास फार आनंद होईल. मग सांगशील का ?

भिक्षु:—राजा! या तुझ्या थोर औदर्याबद्दल मी तुझा फार आभारी आहे. आतां माझा इतिहास सांगतों तो ऐक. हिमाल- याच्या पायथ्याशीं धनानें व वीर्यानें सुसंपन्न असा एक सुंदर देश

ं राजाः—त्याचें नांव काय ?

भिक्षु:--त्याचें नांव शाक्यराष्ट्र आहे.

राजा:—तेथील तुं कोण ?

भिक्षु:—तेथील महाजनाचें-म्हणजे माझ्या विडलाचें-नांव शुद्धो-दन असून त्याचा मी ज्येष्ठ पुत्र आहें. माझें गोत्र आदित्य ( आदिच्च ) असून मला गोतम असें म्हणतात. माझा बाप शाक्यांचा राजा असून तो कपिलवस्तु इथें राहतो.

्राजाः—मग तूं राजपुत्र म्हणात्रयाचा ! जातीनें तूं क्षत्रिय आहेस. होय ना ?

भिक्षु:--होय, राजा, मी क्षत्रिय आहे.

राजा:—मग हा भिक्षूचा वेष काय म्हणून धारण केलास ? असा काय प्रसंग तुजवर आला, कीं तूं राजवाडा सोडून हा भिक्षूचा वेष धारण करावास ? घरीं बापाशीं भांडण-विंडण तर झालें नाहीं ना ?

भिक्षु:—नाहीं, राजा, नाहीं. मी कोणाशीं भांडलो नाहीं व माझ्याशीं कोणी भाडलें नाहीं.

राजा:--मग घर सोडण्याचें कारण ?

भक्षुः—राजा, मी आपखुषीनें ही भिक्षुवृत्ति पत्करिली आहे. कोणाशीं भांडुन तंडून नव्हे.

राजा:--- घरीं बायको नाहीं तुझी ?

सिक्षु:—आहे. राजा, वायको आहे माझी ती कोळिय राजाची कन्या असून यशोधरा म्हणतात तिला. तिच्याशीं माझा विवाह झाला आहे. शिवाय एक मुलगाहि आहे मला.

राजाः — मग इतकें असून गृहत्याग केलास तूं!

मिक्षु:—राजा, राजोपभोगांत-कामोपभोगांत-सुखोपभोगांत-स्वारस्य दिसलें नाहीं मला. या प्रपंचांत मन रमलें नाहीं माझें. तेथें मला सगळे दोषच दोष दिसले. या संसाराचा कंटाळा आला मला आणि म्हणून गृहत्याग करून संसारिनवृत्त झालों आहे मी. सर्वसंग परित्याग करून सन्यस्त वृत्तीनें एकांतांत राहणें हेंच सुखाचें वाटतें मला. म्हणून राजा, प्रंपचत्याग करून भिक्षु झालो आहे!

राजा:—मग तुला माझी विनंति मान्य होण्यासारखी नाहीं तर ? पण, भिक्षो, संसारनिवृत्त होण्याचें हें तुझें वय व शील नव्हे. भिक्षु होऊन घरोघर भिक्षा मागत हिंडणें हा क्षत्रियांचा धर्म नव्हे! माझें ऐक. हा भिक्षूचा वेष टाकून दे!

भिक्षु:—नाहीं, राजा, नाहीं. तसें मला आतां करतां येत नाहीं. मी संसाराल विटलों आहे. घर म्हणजे एक अडचणीची जागा आहे अशी माझी खात्री झाली आहे. तेथें स्वातंत्र्य नाहीं, पारतंत्र्य आहे; सुख नाहीं, दुःख आहे; स्वास्थ्य नाहीं, भगभग आहे! आणि मला तें नको आहे. स्वतंत्र राहून एकांत वासांत व ज्ञानार्जनांत दिवस काढणें हेंच मला अधिक आवडतें.

राजा:---मग आतां कुठं चाललास तूं ?

भिक्षु:—मी आतां तपश्चर्येला चालकों आहे. त्या मार्गातच माझें मन रमतें. म्हणून राजा, मला तुझा शब्द मान्य करतां येत नाहीं. मला आतां कांहीं नको. फक्त एक धर्मज्ञान—सत्यज्ञान—तेवढें पाहिजे आहे. त्यासाठीं मी फिरत आहें.' हें त्याचें भाषण ऐकून राजाचा निरुपाय झाला व आला तसा तेथून तो निचून चालता झाला. अर्थात् तो भिक्षु म्हणजे गीतम हें सांगण्याचें आतां कारण नाहीं.

# बौद्धकालीन मतमतांचा गलबला

सामञ्त्रफलसुत्त. (दीघनिकाय २)

तां पुढें जाण्यापूर्वीं गोतमाच्या वेळीं मरतखंडांत धार्मिक व तात्त्विक विचारांची काय परिस्थिति होती याचा थोडासा आढावा हेणें हें येथें जरूर असल्यामुळें त्याचा आतां थोडक्यांत परामर्श वेतों. बुद्धाच्या वेळीं वैदिक धर्म सर्वत्र अस्तित्वांत व प्रचारांत असला, तरी यज्ञसंस्थेवर तत्कालीन वैदिकेतर मतस्थापकांचा व प्रवर्तकांचा फार मोठा कटाक्ष होता. त्या सर्वानीं त्या संस्थेवर फार मोठा हल्ला चढवून सामान्य जनतेची तद्विषयक असलेली पूज्य व आदरबुद्धि उखडून काढण्याची जोराची खळवळ व चळवळ चालविली होती. याचें कारण आमच्या मतें असें असावें कीं त्यावेळी यज्ञाला आलेलें हीन व विकृत स्वरूप.

उदाहरणार्थ तेथें होणारी अपार पशुहिंसा. कोसलचा राजा प्रसेनजित् यानें एक मोठा यज्ञ करण्याचें ठरवून त्यांत मारण्यासाठीं पांचरों बैल, पांचरों गोहरे, पांचरों कालवडी, पांचरों बकरे व पांचरों बोकड आण्न यज्ञमंडपांत यूपास नियुक्त करण्यांत आले होते. त्या यज्ञाला 'महायज्ञ ' असें नांव होतें. त्याचप्रमाणें उग्गतसीर ब्राह्मणानें त्याच नांवाच्या यज्ञांत तितकेच पशु यूपास नियुक्त केले होते. अज्ञा प्रकारची माहिती बौद्ध प्रथांत्न आढळते. पण वैदिकांचे यज्ञप्रथ चाळले, तर असा प्रकार तेथें मुळींच दिसत नाहीं. एक अश्वमेध सोडून दिला, तर इतर यज्ञांत ही संख्या फार थोडी आहे व ती अगदीं हिरोबी आहे. शतपथांत—वैदिकांच्या प्रमुख धर्मप्रंथांत—तर 'महायज्ञ ' नांवाचा यज्ञच नाहीं! मग तो बुद्ध काळीं कसा व कोठून आला हें श्रीहरिच जाणे! वैदिक यज्ञाची बदनामी करण्या करितां तर या कथा बौद्धाचार्यांनीं त्रिपिटकांत आपल्या अधिकारांत घुसडून दिल्या नसन्तील ना, असा संशय वैदिकांस येणें अगदीं स्वामाविक आहे. असो.

काय असेल तें असो, मात्र त्यावेळच्या वाङ्मयावरून पाहतां वैदिक धर्मास विकृत व हीन स्वरूप प्राप्त झालें असोवें असे म्हणणें प्राप्त होते. एकंदरींत, कारण काय असेल तें असो, वैदिक धर्म प्रचारांत होता तरी त्याविषयींची आदर बुद्धि लोकांची धसरणीस लागली होती हें मात्र मान्य करणें भाग आहे. याचें कारण वैदिक धर्माशिवाय इतर अनेक पंथांचें जालें त्या वेळीं इतस्ततः चांगले पसरून राहिले होते, असें ब्रह्मजाल सुत्तावरून दिसून येतें. त्यांपैकी आजीवक, निर्प्रथ, परिब्राजक, चार्वाक इत्यादि अनेक अवैदिक पंथ चांगलेच रुज्न बसले होते. त्यांची वाचकांस थोडक्यांत कल्पना यावी म्हणून त्या त्या पंथाच्या तत्कालीन मुख्य मुख्य आचार्यांची व त्यांच्या मतांची सारांश रूपानें माहिती देतों.

१ पूर्ण काश्यप बुद्धः-हा एक त्या वेळीं मोठा तीर्थंकर होता. हा मूळचा दासीपुत्र. तो एका सरदाराच्या घरीं परमुळखांतून आलेल्या एका दासीच्या उदरीं जन्मला, तरी तो आपणास ब्राह्मण म्हणवीत असे. त्याच्या जन्मानें त्याच्या मालकाच्या घरीं असलेल्या गुलामांची संख्या पूर्ण हों मांव पडलें. त्याला त्याच्या मालकानें रखवालदाराचें काम दिलें होतें, पण तें त्यास पसंत न पडल्या-मुळें नाराज होऊन तो तेथून पळून गेला. दुसऱ्या गांवीं जात असतां वाटेंत चोरांनीं पकडून त्याला सर्वस्वी नागविलें. तें इतकें कीं त्याच्या अंगावरचें वस्त्रसुद्धां राहिलें नाहीं. नम्न स्थितीतच तो पळत सुटला पुढें एका गांवीं गेल्यावर लोकांनी ती नम्नस्थिति झांकण्या-करितां वस्न देऊं केलें, पण त्याचा स्वीकार न करतां तो नम्नच राहूं व फिल्रं लागला. तो म्हणे कीं ज्यानें पाप केलें असेल त्यानें तें झांकण्या-करितां पाहिजे तर वस्न धारण करावें. मीं तर कांहींच पाप केलें नाहीं. मग मला लाज कसली नि कोणाची १ पापी मनुष्याला लाज असते व

वाटते व ती लपविण्यासाठीं तो वस्त्र धारण करतो. मी तर निष्पाप आहें! अर्हत् आहें! बुद्ध आहें! मग मला वस्त्राची जरूरी काय?

्हा अष्टल अक्रियाबादी होता. याच्या मतें शून्यता हीच जगांतील मुख्य व मूळ वस्तु होती. राजा व प्रजा, बाप व लेक, ब्राह्मण व शूद्र असलीं नैतिक पण कृत्रिम बंधनें त्यास निरर्थक वाटत होतीं. कर्मावर त्याचा मुळींच विश्वास नव्हता. अर्थात तो अक्रियाबादी होता.

२ मखळी गोशाल :—हा एका सरदाराच्या घरचा गुलाम होता. याच्या आईचें नांव मखली असें होतें व तो गोशाळेंत जन्मला म्हणून त्याचें नांव मखली गोशाल असें पडलें. एके दिवशीं हा तेलाचें मांडें घेऊन घरीं जात असतां मध्यें वाटेंतच त्याचा पाय घसरून तें हातांतलें मांडें निसटून खालीं पडलें. मालक मागें होताच. त्यास भिऊन तो तसाच तेथून पळत सुटला. मालकानें त्याचा पाठलाग करून त्याचें वस्त्र पकडलें. तेव्हां तें वस्त्र तेथेंच टाकून देऊन तो तसाच पुढें नम्न स्थितींतच पळत सुटला. पुढें एका गांवांत येऊन आपण दिगंबर जिन आहों असें लोकांस सांगत सुटला. पुढें कांहीं दिवसांनतर जैन धर्माची भूमिका सोडून देऊन आजीवक पंथाचा म्हणजे चार्वाक पंथाचा एक मुख्य आचार्य झाला. त्यानें काढलेल्या आजीवक पंथास मखली गोशाल हें नांव प्राप्त झालें.

आजीवक पंथाचें मत असें होतें कीं त्या छोकांना आत्म्याचें अस्तित्व मुळींच कबूछ नव्हतें. तसेंच कर्मवादिह मान्य नव्हता. पाय-पुण्य हें सगळें थोतांड असून सत्कर्मानें सद्गति मिळते व पाय-कर्मानें दुर्गति छामते, हा सिद्धांत त्यास पटत नव्हता. मनुष्याछा या जन्मीं जें सुखदुःख प्राप्त होतें त्याछा कारण पूर्वार्जित कर्म नसून ती एक निसर्गघटित योजना आहे. जें व्हावयाचें तें अगोदरच ठरछेंछें असून तें कोणाछा कांहीं करूनहीं चुकवितां येत नाहीं. अर्थात् कर्माचा कांहीं एक उपयोग नाहीं. 'न अत्थि कम्मम् '-कर्म नाहीं-, 'न अत्थि

किरियम् '- न अत्थि विरियन् ति '- हे या पंथाचे धर्म-सिद्धांत होत. म्हणजे हा पंथ नियतवादी होता; तसाच पण अक्रियावादीहि होता. आयुष्यांत जें काय घडतें त्याला कारण कर्म नसून दैव, परिस्थिति व ज्याचा त्याचा प्रकृतिस्वभाव हेंच आहे असे ठासून सांगण्यासं तो कमी करीत नसे.

३ अजित केशकंबलः —हा एका सरदाराचा नोकर होता. त्यास पुष्कळ कर्ज झाल्यामुळें सावकाराचा त्रास व उपद्रव चुकविण्यासाठीं तो गांव सोडून फरारी झाला. पुढें त्यास निर्वाहाचें सरळ साधन उपलब्ध नसल्यामुळें डोकों मुंडून व केसाचें कांबळे पांघरून घेऊन लोकांस उपदेश करण्याची भूमिका पत्करली. अंगावर कांबळें घेऊन लोकांस उपदेश करण्याची प्रथा स्वीकारल्यामुळें लोक त्यास अजित केशकंबल नांवानें ओळखूं लागले.

हा वैदिक धर्माचा कट्टा विरोधक व प्रतिस्पर्धी होता. पाप-पुण्य, स्वर्गलोक व नरकलोक व त्याचप्रमाणें कर्मसिद्धांत या गोष्टी तो मुळींच मानीत नसे. कर्मावर पापपुण्य व सुखदुःख मुळींच अवलंबून नाहींत असें तो ठासून सांगे. पूर्वजन्म व पुनर्जन्म यांवर त्याचा मुळींच विश्वास नव्हता. तो जहाल जडवादी होता. जीव असा स्वतंत्र पदार्थ नसून तो जडाचाच एक भाग व खेळ आहे-'तं जीवं तं सरीरं'— असें तो चक्क सांगत फिरे. नेम धर्म सब झूट असून मेल्यावर मनुष्याचें मागें कांहींच राहत नाहीं! 'भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनो कुतः! अशा प्रकारचें त्याचें तत्त्वज्ञान होतें. अर्थात् हा अकियावादी व तसाच जडवादीहि होता. जडवादालाच बौद्धधर्मीत उच्छेदवाद हें नांव आहे.

४ ककुध कात्यायनः—याची उत्पत्ति जार कर्मापासून झाली होती. याची आई गरीब व हीन जातींतील एक विधवा असून तिला राहावयास घर देखील नव्हतें. तो ककुध झाडाखालीं जन्मला व पुढें त्यास एका ब्राह्मणानें उचछून घरीं नेजन त्याचें नांव कात्यायन असें ठेविलें. म्हणून त्यास ककुध कात्यायन हें नांव पडलें. पुढें कांहीं दिव-सांनी त्याचा पालनकर्ता मृत झाल्यामुळें व मागें पालन-कर्ता न राहि-ल्यामुळें तो घर सोडून तपस्वी झाला. हा शाश्वतवादाचा पुरस्कर्ता होता. 'सतो निच्च विनासो, असतो निच्च संभवो 'हें त्याचें मुख्य तस्वज्ञान होतें. अर्थात् तो सत्कार्यवादी होता. आणि तसाच परमार्थानें शाश्वतवादीहि होता. पण जगाचें मूलतस्व समजणें व वर्णन करणें हें मानवी शक्तीच्या पलीकडलें आहे, असें तो म्हणे. थंड पाण्यांत जीव असतो असें या पंथाचें मत असल्यामुळें ते लोक थंड पाणी न पीतां तें तापवृन पीत असत, व जण्णोदकाने स्नान करीत.

५ नीगंठ नाथपुत्त (अथवा महावीर):—हा एका लिच्छवी सुभे-दाराचा मुलगा असून त्याचा मगध राजकुलाशीं आईकडून सुबंध होता. त्याचें कुळनांव ज्ञातृपुत्र ( नातपुत्त ) असें होतें. शिवाय त्यास महावीर, वर्धमान, जिन इत्यादि उपनांवें होतीं. यानें जो पंथ स्वीकारला होता त्याचें मूळचें नांव निर्फ्य (नीगंठ) असें होतें. त्याचा मूळ प्रवर्तक ऋषभदेव हा असून त्याच्यानंतर पार्श्वनाथ हा मोठा तीर्थंकर झाला. तिसरा महत्त्वाचा त्या पंथाचा तीर्थंकर म्हणजे हा महावीर होय. हा पंथ जगाचा कोणी निराळा कर्ता आहे असें मानीत नाहीं. महावीर हा शाश्वतवादी होता. त्याच्या मतें जीव व जड (म्हणजे अजीव) हीं दोनच द्रव्यें नित्य असून दोन्हींच्या संयोगांपासून हें विश्व म्हणजे संसार निर्माण झाला आहे. जिवाचें मूळ स्वरूप सत्, चित् व आनंद असें त्रयात्मक असून, जडाच्या सहवासानें त्या चिदानंद स्वरूप जिवाला संसाराचें वंधन प्राप्त होतें. हें जें विश्व ते आत्मा म्हणजे जीव व जड या दोहोंच्या संयोगापासून झाळें असून हीं दोन्हीं तत्त्रें शाश्वत पण अनंत आहेत. त्यांचा नारा कथींच होत नाहीं. अज्ञानामुळें कर्म घडतें व कर्मामुळें संसार पालवतो आणि संसारामुळें सुखदु:खाचे

बरेवाईट भोग वारंवार भोगावे लागतात. म्हणून सत्यज्ञान करून वेऊन कर्माचा नाश करावा. संसाराचें यथार्थ स्वरूप ओळखावयाचें तर तें सम्यक् ज्ञान, सम्यक् आचरण व सम्यक् श्रद्धा यांच्या मदतीनें व देहदंडणानें करून घेतलें पाहिजे आणि म्हणून मनुष्यानें त्यांचा आश्रय करावा. सत्यज्ञानाचा प्रभाव असा आहे कीं त्यापासून कर्माचा नाश होतो. आणि कर्माचा नाश झाला म्हणजे जिवाची संसारदशा संपून अखेर जिवाचा तो जिन बनतो. जैनाची मुक्ति ती हींच! जिवाचा जिन होणें!! हें घडून यावयास अहिंसा, स्नृत, अस्तेय, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह या पंचयामाचें—म्हणजे महावताचें—आचरण करणें जरूर आहे. पृवीं जैन धर्म चतुर्यामात्मक होता. महावीराने त्यांत शेवटचा याम-म्हणजे अपरिग्रह—घालून तो पंचयामात्मक केला. महावीर यानें नवीन पंथ स्थापन केला नाहीं. फक्त त्याल पांचवा याम जोडून त्यांत सुधारणा केली. तो दिगंबर म्हणजे नग्न स्थितींत फिरत असे. तो तीर्थंकर असून जिन असेंहि त्यास म्हटलें आहे. हा बुद्धाचा मोठा प्रतिस्पर्धी होता. असो.

६ संजय:—याचें डोकें मोठें विरुक्षण होतें. त्यानें निरिनराळ्या शास्त्रांचा अभ्यास करून आपल्या ज्ञानांत चांगळी भर घातळी होती. आपण बुद्ध आहों असा लोकांत पुकारा करून त्यानें पुष्कळ अनु-यायी मिळविले होते. या जन्मांत प्राण्याला जी योनि प्राप्त झाली असेल तींच योनि पुढील जन्मीहि प्राप्त होते. मनुष्यास 'बोधि अगर मुक्ति' शोधून काढण्याचें कारण नाहीं. ऐशीं हजार कल्पें संपतांच ती आपोआपच प्राप्त होते, असें त्याचें मत होतें.

७ परित्राजक:—हे लोक बैराग्याप्रमाणे असून गांवोगांव हिंडून लोकांना नीतिशास्त्र व तत्त्वज्ञान शिकवीत. हे कडकडीत ब्रह्मचर्यव्रत पाळीत. त्यांच्यांत कांहीं स्त्रियाहि होत्या अहिंसा, सत्य, इंद्रियनिग्रह, शुद्धविचार, संतोषवृत्ति, साधेपणा, आस्तिक्यबुद्धि, विद्याभ्यास, निःस्पृहता, समाधानवृत्ति, गुरुसेवा, आदरभाव, क्षमाशीलता, ध्यान-धारणा, प्राणायाम, प्रार्थना, आत्मज्ञान इत्यादि बाबतींत ते मोठे तरवेज असत. यांत बहुतेक ब्राह्मण असून ते सर्व अग्नि-उपासक होते. कचित ब्राम्हणेतरांतिह असे लोक आढळत. पण त्यांची प्रसिद्धी फार नन्हती. या परिव्राजकांपैकीं पुष्कळ परिव्राजकांची पुढें बुद्धाबरोबर नैतिक, धार्मिक व आत्मिक विषयांवर पुष्कळ चर्चा व वादविवाद ब्राले आहेत. एकंदरींत त्या काळीं परिव्राजकांचें प्रस्थही लोकांत चांगलें दढमूल होऊन राहिलें होतें. या पंथाचें थोडक्यांत मत सांगावयाचें म्हणजे सम्यक् ज्ञान, सम्यक् वर्तन व सम्यक् श्रद्धा या त्रयीच्या जोरावर मनुष्याचें खरें व शाश्वतसुख अवलंबून आहे, असा त्याचा निष्कर्ष सांगतां येईल.

याशिवाय आणखी अनेक किरकोळ सांप्रदाय होते. त्या सर्वांचा उल्लेख येथें करण्याचें कारण नाहीं. ज्यांना त्याची माहिती पाहिजे असेल, त्यांनी दीघनिकायांतील ब्रह्मजाल सुत्त पाहवें. म्हणजे त्यानकाळीं धर्ममताची कशी खिचडी झाली होती व जनमनांत किती गोंधळ माजून राहिला होता, याची थोडीशी कल्पना येईल. असो. तूर्त हें इतकें विवेचन आमच्या प्रस्तुत कार्यास पुरेसें आहे. इतकें सांगून आतां पुढील कथानकाकडे वळतों.

#### तत्त्वशोधन

अश्वघोष व पासरासिसुत्त २६ ( मज्झिमनिकाय )

म्गध देशांत आलार कलाम नांवाचा एक प्रख्यात विद्वान आचार्य होता. तो चांगला वेदाध्ययनसंपन्न अस्न आत्मविद्येतिह्य त्याची मोठी ख्याति होती. शिवाय समाधियोगहि त्यास चांगला अवगत होता. म्हणून त्याच्याजवल विविध विषयांच्या अध्ययनार्थ म्हणून शेंकडो विद्यार्थी येऊन राहिले होते. या विद्वान आचार्याची कीर्ति सिद्धार्थील पूर्वीच ऐकून माहित होती. तेव्हां त्याचेकडे जाऊन व राहून त्याच्या-पास्नच ज्ञानप्राप्ति करून ध्यावी या हेत्त्नें तो राजगृहांत्न निधाल्या-वर या कलामाश्रमांत आला.

आलार कलामानें त्यास प्रेमपूर्वक जवल ठेवून घेतलें व आपल्या-जवल असलेलें सर्व तत्त्वज्ञान त्यास सांगितलें व शिकविलें. आत्मा कसा जन्मतो व कसा जातो, कर्मगति कशी विचित्र व प्रभावी आहे, दुष्ट लोक नरकांत कां व कसे जातात व पुण्यवान लोक स्वर्गीत कसे राहतात, यज्ञ, दान, तप करणारे लोक पुढील जन्मीं राजे अगर ब्राह्मण अगर देव कसे होतात, हा सर्व कर्मविपाक त्यास नीट समजा-वून सांगितला.

तसेंच आत्मा म्हणजे काय, तो शरीरांत कोठें व कसा राहतो, शरीरधर्म कसे चालतात व कोणामुळें चालतात याचें ज्ञानिह त्यास करून दिलें. शिवाय या तत्त्वज्ञानाबरोबरच समाधिविद्याहि त्यास शिकविली. हें सर्वज्ञान सिद्धार्थानें समजून घेतलें; पण त्यापासून त्यास व्हावें तसें समाधान झालें नाहीं. तें ज्ञान त्यास अपुरें वाटलें म्हणून पुढील ज्ञान प्राप्त करून घेण्यासाठीं तो तेथून बाहेर पडला.

आतां तो रुद्रक रामपुत्त आचार्याजवळ आला. तोहि चांगला विद्वान व योगनिष्ठ ब्राम्हण होता. त्याच्याजवळ समाधिविद्या कलामापेक्षां अधिक होती. आलार कलामाजवळ समाधिविद्या फक्त ' अकिंचन्या- यतन ' पर्यंतच होती व तेवढी त्यानें सथय करून घेतळी होती. पुढीळ ज्ञान कलामाजवळ नव्हतें. तें या रुद्रकाजवळ होतें. म्हणून तो येथें येऊन राहिळा व समाधीचें पुढीळ ज्ञान-म्हणजे नैवसंज्ञानासंज्ञा नांवाची आठवी पायरी-प्राप्त करून घेण्याच्या उद्योगास लाग्ला. पुढें तेंहि ज्ञान त्यानें मिळविळें व रुद्रकाचा कर्मसिन्दांतही पटवून घेतळा. मात्र तें कर्म करणाऱ्या आत्म्याचें अस्तित्व तेवढें त्यास अखेरपर्यंत पढलें नाहीं!

त्याच्या मनानें असें घेतलें कीं आत्मा जर खरा असेल तर मनु-ण्याची दुःखांतून मुक्तता होणें शक्यच नाहीं. यज्ञोपासना ही मनु-ण्याचें दुःख चुकवील हें सत्य नाहीं. अज्ञानामुळेंच मनुष्य देव मानतो व त्याला भजतो. पण ही देवोपासना प्रभावी नाहीं. यज्ञांत पश् मारून देवसंतपर्पण करण्यापेक्षां सत्योपासना करणें हेंच अधिक श्रेयस्कर होय. पश्चा वध मनुष्याचे दोष कसे घालवील ? छे छे, तें शक्यच नाहीं. अंतःकरण शुद्ध व पवित्र राखणे व हिंसा न करणे हाच खरा धर्म होय! वेदमंत्र प्रभावी नाहींत, देवोपासना व्यर्थ आहे, वेद पठ-णांत सामर्थ्य नाहीं! आशा व आसक्ति सोडून देणें, दुष्ट विकारापासून अलित राहणें, द्वेष व तिरस्कार यांचा त्याग करणे, मनुष्याची पाशवी वृत्ति नष्ट करणे, हाच खरा यज्ञ होय.

रुद्रक रामपुत्ताजवळचें सगळें देवताज्ञान व तत्त्वज्ञान प्राप्त करून घेतल्यावर व समाधीची आठवी पायरी साध्य झाल्यावर पुढील प्रग-तीची त्याला तेथें आशा राहिली नाहीं. म्हणून तेथून तळ हलविण्याचा आतां त्यानें विचार केला. आणि ही गोष्ट त्यानें आपल्या पंचवर्गीय मित्राजवळ काढली.

या रुद्रक रामपुत्ताजवळिह अनेक विद्यार्थी होते. त्यांत कौण्डिण्य, वप्प, मद्रिय, महानाम व अश्वजित हे पांच ब्राह्मण विद्यार्थी सत्य धर्म समजून घेण्याच्या इराद्यानें तेथें येऊन राहिले होते. त्यांची व सिद्धा- र्याची चांगली गद्दी जमली होती. प्रसंग साधून सिद्धार्थानें आपण बाहेर पडण्याची त्यांच्यापुढें गोष्ट काढली व तेहि त्याच्यावरोवर निघाव्यास तयार झाले. पुढें सिद्धार्थास तत्त्वबोध झाला तर तो त्यानें त्यांस सांगावा असें बोलणें होऊन पुढें तपश्चर्येच्या वेळीं त्यांनीं त्याची सेवा करावी असें ठरलें.

त्याप्रमाणें त्या पंचवर्गीय भिक्षूंना बरोबर घेऊन, स्वतंत्र रीतीनें तप-श्चर्या करून सत्यज्ञान शोधून काढण्यासाठीं म्हणून आतां तो सिद्धार्थ त्या आश्रमांत्निह बाहेर पडला.

याविषयीं बुद्धाचे मिन्झमिनकायांत उद्गार आढळतात ते असेः-- 'हे बोधिराज कुमारा ! मी आलार कलामाजवळून निघून पुढें उद्दक राम-पुत्ताजवळ आलों. तेथें आल्यावर धर्मविनयांत मी आपल्याजवळ राहून ब्रह्मचर्य पालन करूं इच्छितों असें त्यास म्हटलें. व त्यानें माझी विनंति मान्य करून, मला आपल्याजवळ ठेवन घेऊन, जवळ होतें तेवढें सर्वहि धर्मज्ञान मला दिलें. त्याचप्रमाणें 'नैवसंज्ञा-नासंज्ञायतन' पर्यंतचें समाधि-ज्ञानिह करून दिलें. पण तेवढ्यानें माझें समाधान झालें नाहीं. जरी उद्दक रामपुत्ताजवळ श्रद्धा आहे तरीचि ती मजजवळिह आहे. त्याचेजवळ जसें वीर्य आहे तसेंच तें मजजवळिह आहे, त्याचेजवळ जशी स्मृति आहे, तशी ती मजजवळिह आहे. तेव्हां माझ्या मनांत हा विचार आला की जो धर्म उद्दक रामपुत्तू स्वतः जाणून, साक्षात्कार पावून,विहार करतो असें म्हणतो त्या धर्माचा साक्षात्कार करून घेण्याचा उद्योग मी स्वतः कां करूं नये ? असा विचार करून त्याप्रमाणें वागून मीं तो धर्म प्राप्त करून घेतला. हें पाहून उदकानें मला आपल्या बरो-बरीचें स्थान देऊन, माझा मोठा गौरव करून माझा सत्कार केला. तेव्हां मला असें झालें कीं हा धर्म कांहीं बरोबर नाहीं. त्यानें मनाची कायमची शांति व तृप्ति होणें नाहीं. तो अपूर्ण आहे. असें समजून मी पुढील ज्ञान संपादन करण्यास म्हणून तेथूनहि निघून बाहेर पडलो'. (बोधिराजकुमारसुत्त, मज्ज्ञिमनिकाय)

# पूर्वतयारी

बोधिराजकुमार सुत्त ८५ (मज्झिमनिकाय)

आतां दुसरीकडे राहून ज्ञान मिळविण्याचा हन्यास न धरतां स्वतः तपश्चर्या करून तें स्वतःच प्राप्त करून व्यावें असा विचार करून त्याप्रमाणें तपाचरण करण्याचा आपला बेत त्यानें कायम केला. या वेळीं त्याची कायिक व मानसिक स्थिति कशी होती हें पुढें त्यानेंच बुद्ध झाल्यावर एकाप्रसंगी बोधिराजकुमार यास सांगितलें आहे. तें मननीय असल्यामुळें त्याचा येथें अनुवाद करतों म्हणजे झालें.

याचा उल्लेख बोधिराजकुमार सुत्तांत आला आहे. तेथें बुद्ध भग-वान म्हणतात:—हे बोधिराजकुमारा ! एखादें लांकूड ओलें अस्न पाण्यांत पडून भिजलेलें आहे. असलें ओलें लांकूड घेऊन त्यावर उत्तरारणि ठेऊन घुसळून त्यांत्न कोणी अग्नि उत्पन्न करूं लागला तर त्या मंथनापासून अग्नि उत्पन्न होईल काय ?

राजकुमार:—-नाहीं, भगवन्, त्यापासून अग्नि उत्पन्न होणार नाहीं. बुद्ध:—कां ?

राजकुमार:—तें लाकूड ओलें व तशांत भिजलेलें आहें म्हणून. ते मंथनाचे सर्व प्रयत्न फुकट होत. आयास मात्र खरे.

बुद्ध:—त्याचप्रमाणें हे बोधिराजकुमारा ! जे कोणी श्रमण अगर ब्राह्मण शरीरानें व मनानें कामोपभोगापासून अलिप्त झाले नाहींत आणि ज्यांचा कामविकार शांत झाला नाहीं अशांनीं कितीहि तप केलें नि कष्ट भोगिले तरी ते व्यर्थच! कारण अशा कामुक माणसांनीं कितीहि तपश्चर्या केली व कष्ट सोशिले, तरी त्यांची खरी ज्ञानदृष्टि उजलावयाची नाहीं. संबोधि तर मुळीं होणेंच नाहीं. ही पहिली उपमा. आतां यापुढची दुसरी सुचली ती ही. राजकुमार:--म्हणजे कोणर्ता?

बुद्ध:—एखादें लांकूड पाण्यापासून दूर पडलें आहे, म्हणजे भिज-लेलें नाहीं, पण तें ओलें आहे आणि एखादा मनुष्य त्यावर उत्तरारणि ठेवून मारे मंथन करीत आहे, तर त्यापासून अग्नि निर्माण होईल काय?

राजकुमार:—हें कसें शक्य आहे, भदंत? नाहीं. त्यांत्रनहि अग्नि निर्माण होऊं शकणार नाहीं. येथेंहि त्याचे सर्व अम व्यर्थच होत.

बुद्ध:--कां ?

राजकुमार:—तें लांकूड ओलें आहे म्हणून.

बुद्ध:—त्याचप्रमाणें हे बोधिराजकुमारा! जे श्रमण व ब्राह्मण कामोपभोगापासून शरीरानें अलिप्त राहतात, पण च्यांच्या मनांतील कामिवकार अजीबात शमन पावलेले नाहींत, नष्ट झालेले नाहींत, अशांनीं किती जरी तपाचरण केलें व कष्ट सोशिले, तरी त्यापासून त्यांना ज्ञान-दृष्टि प्राप्त व्हावयाची नाहीं. आणि संबोधिचें नांव तर नकोच नको! ही दुसरी उपमा झाली. आतां तिसरी ऐक.

राजकुमार: — ती कोणती?

बुद्ध:—ती म्हणजे ही. एखादें लांकूड पाण्यापासून दूर पडलें आहे आणि तें कडकडीत वाळलेलें आहे. अशा लांकडावर मंथा ठेऊन अग्निमंथन करूं लागलें तर त्यापासून अग्नि निर्माण होईल कीं नाहीं ?

राजकुमार:—हें काय विचारायचें, भगवन् ? खात्रीनें तेथें अग्नि उत्पन्न होईल. अगदी जरूर.

बुद्ध:---कारण?

राजकुमार:—कारण तें लाकूड ओलें नसून चांगलें वाळलेलें आहे. शिवाय आणखी तें पाण्यांत पडून भिजलेलें नाहीं. मग अग्नि कां नाहीं निर्माण होणार ?

बुद्ध:—त्याचप्रमाणें, हे बोधिराजकुमारा! जे श्रमण व ब्राह्मण शरीरानें व मनानें कामोपभोगापासून अलिप्त आहेत व ज्यांच्या मनां-तील कामविकार सगळे नष्ट व निर्मूल झाले आहेत, अशांनीं शरीराला कप्ट दिले काय, न दिले काय, ज्ञानदिष्ट त्यांना लाभणें हें सहज शक्य आहे.

या तीन उपमांवरून ध्यावयाचा बोध इतकाच कीं कामोपभोगा-पासून शरीर व मन अलग व अलिप्त ठेविल्याशिवाय व मनांतील एकंदर कामविकारांचें संपूर्ण निर्मूलन केल्याशिवाय मनुष्याला सत्य-ज्ञान व परमशांति लाभेल ही गोष्ट सहसा शक्य नाहीं. याप्रमाणें विचार करून बुद्धानें प्रथम सर्व संसारोपभोगांचा त्याग व कामविका-रांचें निर्मूलन करूनच मग तत्त्वशोधनाचें व तपश्चर्येचें ककण बांधलें. अर्थात् वरील ज्या तीन उपमा बुद्धानें लांकडाच्या दिल्या आहेत, त्या त्याच्या तपश्चर्येंच्या वेळची त्याची कायिक, मानसिक व बौद्धिक स्थिति कशी व किती निकोप व खंबीर होती, याचें निदर्शक आहेत. असो.

### तपश्चर्या

बोधिराजकुमार सुत्त ८५ (मिज्झमनिकाय)

दिक रामपुत्ताच्या आश्रमांतून बाहेर पडल्यावर सिद्धार्थ हा तेथून फिरत फिरत कांहीं दिवसांनीं गयाशीर्ष पर्वतावर येऊन पोंचला. तेथें आल्यावर एकांतांत बसून विचार करीत असतां त्याला असें सुचलें कीं प्रज्ञालाभ व्हावयाचा तर त्यास तपश्चर्या करावयास हवी. त्याशिवाय ती गोष्ट साध्य होणें शक्य नाहीं. म्हणून आतां तो तप-श्चर्यसाठीं एकादें शांत व प्रशस्त स्थान शोधावयास लागला.

त्यासाठीं तो इकडे तिकडे फिरत असतां उरुवेला प्रदेशांत आला. तेथें त्यास सेनानिगम हें स्थान आढळलें व तें त्यास फार आवडलें.

स्थान मोठें सुंदर व निवांत होतें. सभोंवतीं वृक्षराजी घनदाट पसरली असून मधून नैरंजरा (फल्गु) नदी मंद व मधुर वाहत होती. दोन्ही तीरांवर सफेत वाळवंट पसरलें असून नदीचा उतारिह अगदीं बेता-चाच होता. एकंदरींत स्थान मोठें रमणीय असून आसमंतांतील वनश्री व सृष्टिशोभा मोठी मनोहर व प्रसन्न दिसत होती. चारी बाजूंस थोड्या थोड्या अंतरावर लहान लहान गांवहि वसलेले होते.

अर्थात हें स्थान सर्व दृष्टीनें अनुकूल व प्रशस्त वाटून येथेंच तप-श्वर्या करण्याचें त्यानें मनांत निश्चित केलें. उद्देश हा कीं अशा रितीनें तरी मनःशांति व साक्षात्कार लाभतों कीं काय हें पाहावें.

ते पंचिमक्षु जवळ होतेच. ते ब्राह्मण असून ब्रह्मचारी होते. तेहि मोठे विद्वान असून जिज्ञासु होते. सिद्धार्थ तपश्चर्येस बसला तर त्याची गुरूप्रमाणें सेवाग्रुश्रूषा करून त्याची चांगली वरदास्त राखण्याची त्यांनी आपली तयारी दाखिवली. त्यांच्या मदतीनें प्रखर तपश्चर्या करून सत्यज्ञानाचा साक्षात्कार करून घेण्याचा त्यानें निश्चय केला.

बोधिसत्त्वाची तपश्चर्या ती ! तापत्रयानें पोळलेल्या जिज्ञासु जिवाची खरी तपश्चर्या ! सत्यज्ञानाची सारखी तळमळ लागून राहिलेल्या उत्साही साधकाची कडकडीत तपश्चर्या ! मग त्याची प्रखरता काय सांगावी ? आणि सांगितलीं तरी ती आधुनिक देहसुखतर्पणरत चैनी व हौसी जनतेला पटणार कशी ? 'अं: ! कांहीं तरी थाप आहे ' असा नेमका शेरा मारून नाक सुरडतील व तो सगळा कल्पनेचा खेळ आहे असे म्हणून तोंड फिरवितील ! हें आम्ही जाणून आहों.

अखंड शिश्नोदरसुखाच्या नादीं लागलेल्या विषयमूट व देहसुखश्रांत आधुनिक शास्त्रीय जगाला असल्या गोष्टी पटत व मानवत नाहींत हें खरें. पण या भाग्यशाली भारतमातेच्या पवित्र उदरीं कसलीं कसलीं दिव्य व अलैकिक नररत्नें जन्मास आलीं याचें विस्मरण होऊं देणें म्हणजे विचारी व अभिजात भारतीयांचें तें एक मोठें दुर्भाग्यच म्हटलें पाहिजे! तुम्ही आधुनिक सुशिक्षित लोक माना अगर न माना, जगांत अजून असे विचारवंत व निष्ठावंत लोक आहेत कीं त्यांना हें भयंकर अग्निदिव्य वाचून खास आश्चर्य व कौतुक वाटल्या-वांचून राहणार नाहीं.

सिद्धार्थाची ही स्वतंत्र तपश्चर्या—सत्यज्ञान मिळविण्याचा हा त्याचा स्वतंत्र उद्योग–दुःखाचें मूळ व त्याचा नाश शोधून काढण्याचा हा त्याचा स्वतंत्र प्रयत्न! येथें कोणाचा उपदेश नाहीं कीं कोणाचें मार्गदर्शन नाहीं! अगदींच सहजस्फ्र्त उद्योग!!

उदक रामपुत्ताजवळ असतांना समाधीची आठवी म्हणजे नैवसंज्ञानासंज्ञा ' नांवाची श्रेष्ठ व शेवटची पायरी त्यानें साध्य करून घेतळी होती हें वर सांगण्यांत आलेंच आहे. या समाधीचा उपयोग इतकाच होता कीं तिच्या योगानें दुष्ट मनोवृत्तीचें कांहीं काळ दमन होत असे. नाहीं असें नाहीं. पण त्याचा सम्ळ नाश-निर्मूळन-करतां येत नसे. म्हण्न एवढ्यानें त्याचें संपूर्ण समाधान झालें नाहीं. त्याला दुष्ट मनोवृत्तीचा समूळ उच्छेद करावयाचा मार्ग हवा होता. तो त्यास आलार कलामाजवळ किंवा उदक रामपुत्ताजवळ राहून प्राप्त झाला नाहीं. म्हण्न आतां त्यानें स्वतःच्या हिम्मतीवर-बुद्धिबलावर-आत्म-स्फ्रतीवर-तपःसमध्यीवर शोधून काढण्याचा निश्चय करून त्याप्रमाणें तो पुढील उचोगास लागला.

समाधीची रोवटची पायरी--जी नैवसंज्ञानासंज्ञा नांवाची होती--तिच्या पळीकडे आणखी जातां येतें कीं काय हें पहावें म्हणून प्रथम तो खडतर योगाभ्यास पुढें चाळू केळा. अर्थात् हठ योग होता तो-श्वासोच्छ्यास कोंडून धरून तासांचे तास सारखा ध्यानस्थ होऊन बसूं ळागळा. यामुळें पुढें कांहीं दिवसांनीं पोटांत भयंकर वेदना उठू ळागळ्या. सर्यांगाचा दाह होऊं ळागळा. शारीरिक क्लेश, दाह व वेदना मोठ्या आनंदानें सहन करून अंगीकृत प्रयत्नांत खंड अगर व्यत्यय पडूं दिला नाहीं. त्याच्या उत्साहांत उतार पडला नाहीं की स्मृतींत भ्रंश झाला नाहीं. मात्र देहावर त्याचा अनिष्ट परिणाम झाल्या-रिवाय राहिला नाहीं. शरीर दुर्बल झालें व प्रकृति नाजुक बनली ! तथापि न डगमगतां त्यानें आपलें उदिष्ट कार्य यथाप्रकारें चालूच ठेविलें.

परमशांतीचें श्रेष्ठ स्थान छवकर गांठावें म्हणून तशा स्थितींतच त्यानें पुढें अन्निह तोडलें! हठयोगानें इष्ट कार्य सिद्धीस जाईल याचें चिन्ह त्यास दिसेना, तेव्हां त्यानें तो सोडून अनशनव्रतानुष्टान— उपोषणव्रतानुष्टान-स्वीकारलें. पण तो कडकडीत निराहार मात्र नव्हता. दिवसांतून कुळथीची किंवा मुगाची थोडी पेज पिऊन तो निर्वाह करू लागला.

यामुळें झालें काय, तर दौर्बल्याची सीमा झाली. हातापायाच्या काड्या बनल्या. पाठीचा कणा उठून दिसूं लागला. बरगड्या खिळ-खिळ झाल्या. डोळे खोल पाताळांत गेले. अंगकांति करपून गेली व पोट व पाठ वाळून एक झाली!

अशी निकृष्ट व दुर्बल स्थिति झाली तरी त्याला कांहीं शांतीचें व समाधानाचें मंगल शिखर दिसेना! अनेक कष्ट झाले, दुःख भोगिलें, वेदना सोशिल्या तरी त्याला त्या उपोषण त्रतानें दिसावा तसा आशा-दायक मार्ग दिसेना!! त्याला आतां चिंता वादू लागली. काळजी पडली. मन द्विधा झालें व निश्चय डळमळूं लागला.

आतां त्याच्या मनांत आणखी एक नवीन विचार चमकूं लागला. अशा रितीनें देहदंडण करून परम शांतीचें श्रेष्ठ स्थान गांठणें हें सहसा शक्य व संभवनीय नाहीं, असा विचार त्याच्या मनांत डोकाऊं लागला. आणि म्हणून अखेर त्यानें तोही नाद सोडून देण्याचें ठरविलें. सुखाचा—शांतिसुखाचा—लाभ व्हावयाचा तर देह तसा अशक्त व कृश ठेऊन उपयोगी नाहीं. तो सशक्त व सदढ असावयास पाहिजे. आणि देह सशक्त व सदढ ठेवावयाचा तर अन्न प्रहण करणें अवश्यच आहे. आतां अन्नप्रहण केल्यानें प्रकृतिस्वास्थ्य लाभून त्या-पासून सुख शांति मिळतें हें खरें. पण भोगवासनेच्या-पापवासनेच्या तृप्तीनें मिळिविलेलें तें सुख नव्हे! किंवा घातपात करूनिह मिळिविलेलें नव्हे. मग तशा निर्दोष सुखाला-प्रकृति स्वास्थ्य सुखाला-आपण काय म्हणून अंतरावें? माझा देह इतका दुर्बल व कृश झाला आहे कीं अशा स्थितींत समाधि साधणें शक्य नाहीं. ती साधावयास शरीर पुनः सशक्त व्हावयास पाहिजे आणि तें उपवासन्नतानें साध्य होण्याजोगें नाहीं. असा विचार करून तो ती प्रखर तपश्चर्या व कठोर देहदंडण-न्नत यांचा नाद सोडून देऊन अखेर रोज योग्य आहार घेण्याचा त्यानें निश्चय केला.

या तपश्चर्येंच्या वेळीं त्याची काय स्थिति झाली होती हें पुढें खुइ भगवानच आपल्या तोंडानें बोधिराज कुमारास निवेदन करीत आहेत. त्याचा येथें अनुवाद करतों म्हणजे वाचकांस त्याची यथार्थ कल्पना येईल.

ही कथा बुद्धभगवान बोधिराज-कुमारास सांगतात ती अशी-हे राज-कुमारा ! ऐक. माझी तपश्चर्या ऐक. मी तपश्चर्येस बसलों म्हणजे असें करीत असें. दांतावर दांत रोवून, जीभ टाळूळा ळावून, मनाचा निग्रह करून तपश्चर्या करूं ळागळो म्हणजे माझ्या खाकेंत्रन घामाच्या धारा सारख्या निथळत असत ! तरी न डगमगतां माझा दीई उद्योग मी सारखा चाळूच ठेवीं. स्मित जागृत राखून शरीर तत्पर ठेवीत असें. पुढें पुढें तर मी श्वास दाबून धरून ध्यानस्थ होऊं ळागळों. मी जेव्हां श्वास बंद करून ध्यानस्थ बसें, तेव्हां माझ्या मुखांत्रन व नाकांतून श्वसन बंद झाल्यामुळें कानांतून श्वास निघून भात्याप्रमाणें त्याचा आवाज होई ! यानंतर मी आश्वास-प्रश्वास यांना रोखून धरिछें. तेव्हां

तर काय सांगूं माझ्या वेदना ! माझें डोकें आतां तुटून पडतें कीं काय इतक्या तेथें वेदना होत असत ! त्या श्वासनिरोधामुळें पोटांत कोणी तरी शस्त्र खुपसून आंतडें कापल्याप्रमाणें तीव वेदना उठत असत ! आणि शरीरभर होणारा दाह तर कांहीं पुसूं नये ! त्या वेळीं स्वर्गातील कांहीं देवता स्पष्टं म्हणत कीं, 'अरेरे ! बिचारा श्रमण गोतम ! तो खरोखर मह्दन गेला !!' कोणी म्हणतः- ' छे, तो मेला नाहीं व तसा मरणार नाहीं !! श्रमण गोतम हा असातसा कोणी नसून अर्हत आहे ! मग त्याचा नाश कसा होणार ! अर्हतांचा तो तसा विहारच असतो !!'

'त्या वेळीं मीं आहार सोडला होता.फक्त मूठभर मुगाची, कुळिथीची, अगर वाटाण्याची किंवा हरभज्याची पेज मात्र घेत असे. यामुळें माझी प्रकृति पुढें पुढें इतकी अशक्त व कृश झाली कीं ती सांगून पुरवत नाहीं. पोट अगदीं पाठीला जाऊन भिडलें. पाठीचा कणा वर उठला. बरगड्या सगळ्या स्पष्ट दिसूं लागल्या. डोळे पाताळांत गेले. पोटावरून हात फिरविला तर पाठीचा कणा हातास लागे! मी त्या वेळीं इतका क्षीण व दुर्बल झालों होतों कीं शौचास अगर लघवीस जाऊन बसलों तर वर उठण्याची देखील अंगांत ताकद राहिली नव्हती! उठायला गेलों तर झोंक जाऊन पुढें पडत असें!! आणि अंगावरून हात फिरविल्यास अंगावरचे केस गळून पडत असत!! शरीर अगदीं कृश होऊन काळें ठिक्कर पडून गेलें होतें!! माझ्या शरीराचा गोरा रंग व कांति पार करपून गेली होती!! राजकुमार! तपश्चर्येंच्या वेळीं माझी अशी एकंदर शोचनीय स्थिति व भयंकर हाल झाले होते!!!

हा सर्व प्रकार व दुःस्थिति केवळ आहार सोडल्याचा परिणाम आहे असे पुढें पुढें मला वाटूं लागलें, व आणखी असेच कांहीं दिवस गेळे तर ज्ञान न मिळवितांच मी खास मृत्युमुखीं पडणार याची मला भीति वाटूं लागली. म्हणून मीं असा विचार केला कीं इतकें कडकडीत उपो-षण न करतां थोडा थोडा आहार घेत गेलों तर काय होईल ? या विचारानें मला थोडेंसें समाधान वाटलें व धीरही आला. कारण अशा प्रकारच्या तीव उपोषणानें माझे शारीरिक कष्ट मात्र फार वाढले होते व दुर्बलता बळावली होती. पण त्या मानानें मनाचें समाधान मात्र मुळींच लामलें नाहीं. शरीराला कष्ट देऊन, ताप देऊन, सत्यज्ञानाची ओळख पटणें-शांतिसुखाचा ठेवा हातीं लागणें-हें शक्य नाहीं. असल्या कडकडीत तपश्चर्यपासून—हठयोगापासून—उपवासवतापासून—तृण्णेचें सर्वस्वी उच्लेदन व निर्मूलन होणें हें कदापि शक्य नाहीं असा माझा ठाम प्रह झाला. मग बुद्धींत प्रकाश उजळण्याची गोष्ट तर लांबच राहिली! ज्ञानप्राप्तीचा-शाश्वत शांतीचा-निर्वाण लाभाचा-हा कांहीं आर्य-मार्ग नव्हे! म्हणून मी पुढें शरीराला कष्ट देणारी व शक्तीचा च्हास करणारी ही कोरडी व कठोर तपश्चर्या व उपोषणवत यांचा नाद सोडून दिला व दररोज योग्य आहार करून शरीरप्रकृति सुधारणेच्या मार्गाला लागलो. पुढें त्या पासून मला शक्ति व शांति लाभली व निर्वाणाचें शिखरहि प्राप्त झालें!!!' असो.

याप्रमाणें अन्नप्रहणाचा निश्चय केल्यावर उपवासव्रताचा त्याग करून तो तेथून उठला व अन्नप्रहणाच्या पूर्वी स्नान करावें म्हणून नदींत स्नान करावयास गेला. पण तो इतका अशक्त झाला होता कीं स्नान झाल्यावर त्याला पात्रांतून बाहेर येतां येईना! पण सुदैव इत-केंच कीं तेथेंच शेजारीं एका झाडाची फांदी पाण्यावर लोंवकळत होती. तिचा आधार घेऊन तो कसाबसा उठला व पाण्यांतून बाहेर आला.

नंतर पुढें तेथून स्वस्थानी परत येतांना वाटेंत पाय लटपटून तो धपकन् भोंवळ येऊन खाळीं जिमनीवर आदळला ! त्यास्तरशीं त्या पंचवर्गीय भिक्षूंना वाटलें कीं बोधिसत्वाची इतिश्रीच झाळी !

तो जेथें पड़ला होता, तेथेंच जवळच एक गोपनायक राहत होता. त्याची नंदा नांवाची ज्येष्ठ कन्या होती. ती त्या वेळीं त्याच्या जवळून जात होती. तिनें त्यास पाहिलें. नमस्कार केला व आपल्या जवळ असलेला दूधभात त्यास अर्पण करून ती तेथून चालती झाली. बोधिसत्त्वानें त्याचा आनंदानें स्वीकार करून त्याचें सेवन केलें.

याप्रमाणें त्या दूधभाताचें भक्षण केल्यावर त्याला थोडीशी हुशारी आली. मन प्रसन्न झालें. व सर्व शरीरांत नवचैतन्याचा संचार झाला ! यानंतर पुढें तो नित्य अन्नप्रहण करूं लागला. तेव्हां त्याच्यांत दिनेदिने थोडी थोडी शक्ति येत जाऊन प्रकृति सुधारत चालली. यावरून त्याला एक गोष्ट पटली. ती ही कीं प्रखर व कठोर तपानें वोधिलाभ होणें नाहीं. सर्वज्ञतेचा तो मार्गहि नव्हे. अत्यंत काय-क्लेश व अत्यंत सुख या दोन्हीचा त्याग करून मध्यम मार्गाचा अवलंब करून संयमानें जीवन कंठणें यांतच खरा लाम आहे.

याप्रमाणें पुढें वागण्याचा निश्चय करून त्यानें तो निश्चय आपल्या साथीदारांस म्हणजे पंचवर्गीय भिक्षूंस कळविला. पण यामुळें त्यांची समजूत विपरीत होऊन बोधिसत्व हा तपश्चर्येपासून भ्रष्ट झाला, आतां त्याला धर्मज्ञान होणें शक्य नाहीं, असा विचार करून ते त्यास सोडून तेथून निघून गेले!!

#### मसलत फसली.

पधानसुत (सुत्तनिपात ३-२)

अपियत्या वेळीं ते पंचवर्गीय भिक्षु आपणास दगा देऊन सोडून गेले हें पाहून सिद्धार्थ घाबरला नाहीं, कचरला नाहीं, डगमगला नाहीं, किंवा गर्भगलित झाला नाहीं. आपला कृत निश्चय शेवटास नेणेचा त्यानें धैर्यानें व नेटानें चंग बांधला व आतांपर्यंत आचरीत आलेला देहदंड-णाचा कठोर मार्ग सोडून देऊन, नित्य, युक्त व मित आहार घेऊन ध्यान मार्गानें तत्त्वबोध करून घेण्याचा निश्चय मनांत टाम केला. याप्रमाणें निश्चय करून तो ध्यानस्थ होऊन बसणार तों इतक्यांत काळा कभिन्न असा एक भव्य पुरुष त्याच्याजवळ येऊन उभा राहिला. अर्थात् मार होता तो! तेथें आल्यावर अत्यंत करुण स्वर काहून तो त्यास म्हणाला:—गोतमा! अरेरे! काय रे बाबा दशा झाली तुझी ही! किती वाळला आहेस! रोडला आहेस! थकला आहेस! काय काळा ठिक्कर पडला आहेस! कसला राजविंडा तूं! काय तुझें तेज तें! पण आतां तें सर्व कुठं आहे? खचित खचित मरणार आतां तूं! पण, भल्या माणसा! माझं ऐक! अशा रीतीनं मरूं नयेस तूं. जगावंस! पण माझं ऐकशील का?

गोतम:--काय सांगणार तूं मला?

मार:—मी तुझ्या हिताचंच सांगणार आहें. निराळं कांहीं नाहीं. अरे, जगणं हा उत्तम पक्ष. कारण जगलास तर सुखी होशील! पुण्य-कर्म करून स्वर्गाचा धनी होशील! असा कुजून मेल्यानं काय लाम-णार आहे तुला? म्हणून म्हणतों कीं जग. जिवंत रहा आणि ब्रह्मचर्यानं राहून अग्निउपासना कर! म्हणजे तुझा पुण्यसंचय वाहून तूं पुण्यवान होशील! इहपर लोकीं तुझी कीर्ति वाढेल! आणि तूं पूर्ण सुखी होशील!! बाबा, हा राजमार्ग सोडून आडमार्गास लगण्याची अवदसा तुला कुठून सुचली! नाजुक व अवधड असा निर्वाण प्राप्तीचा नसता उद्योग तुला हवा कशाला? बाबा! तो मार्ग कांहीं सोपा व सरल नाहीं! तो अत्यंत कठीण व अडचणीचा आहे! मोठा दुर्गम आहे! महत्ययासाचा आहे! महणून म्हणतों माझं ऐक. ऐकशील का?

गोतमः हे निष्काळजी व आळशी मानवाच्या प्राणमित्रा! तुझं इथं काय काम आहे? कशाला आलास तूं इथं? कुणी बोलावलं तुला इथं? हे पापी मारा! जा, आलास तसा काळं कर!

मार:--भल्या माणसा ! असं कां बरं म्हणतोस ?

गोतम:—मी तुला आतां स्पष्टच सांगतों की ती तुझी पुण्य-कर्माची बडबड माझ्यापुढं अगदीं व्यर्थ आहे. मला तुझ्या पुण्यकर्माची मुळींच परवा नाहीं! ज्याला त्याची चाड असेल, त्याच्यापुढं तुझ्याः सारख्या भोंदू मारानं वाटेल तशा गपा गोष्टी माराव्यात. माझ्यापुढं तुझ्या गमजा मुळींच चालावयाच्या नाहींत. जा, मारा जा! ईथून चालता हो!!

मार:—असं म्हणूं नकोस. गोतमा, नाहीं म्हणूं नकोस! अज्न मळा ओळखळं नाहींस तूं!

गोतम: — ओळखलं. चागलं ओळखलं आहे तुला मीं! मारा, तुझी जानपळान पूर्ण आहे मला! जा, बाबा, इथून नीट चालता हो! मला श्रद्धा आहे, बीर्य आहे, प्रज्ञाहि पण आहे! असं असून व मीं माझ्या ध्येयावर चित्त निश्चल ठेवलं असून मला मरणाची नसती भीति दाखवून पशुवत् जगण्याचा उपदेश करणारा असा भामटा तूं कोण?

मार:—अरे, माझा प्रताप अद्याप तूं ओळखळा नाहींस.

गोतम :—ऐक, माझा प्रताप प्रथम ऐक. हा जो वारा वाहतो आहे, तो कदाचित नदीचा ओघसुद्धां सुकवूं राकेछ; पण छक्षांत ठेव कीं सरळ ध्येयावर नजर रोखून सन्मार्गानं चाळणाऱ्या माझं रक्त मात्र तो सुकवूं राकणार नाहीं!! पुनः हेंहि छक्षांत ठेव कीं माझ्या प्रयत्नानं मी माझं रक्त आटवीन व मांस सुकवीन, पण त्यापासून माझं चिक्त मात्र अधिक पवित्र व प्रसन्न होईछ! आणि माझे शारीरिक पिक्त स्रेण्मादि दोष पार हटून जातीछ! त्यासुळं माझी स्मृति, प्रज्ञा, व समाधि हीं उत्तरोत्तर वाढतच जातीछ!! याप्रमाणें व्रतस्थ राहून जीवन कंठत असतां मध्येंच अचानक सुखोपभोगाचा दिव्य प्रसंग आछा तरी माझं चिक्त त्या विषयोपभोगाकडे-कामोपभोगाकडे-छवमात्रहि वळणार नाहीं!! मारा! हें माझं प्रचंड व दणदणीत आत्मसंयमन पाहा!! ही माझी दिव्य आत्मशुद्धि पाहा!! आणि हा माझा खणखर आत्मनिश्चय पाहा!!

मार: — गोतमा, ही तुझी बडबड व्यर्थ आहे ! अगदीं व्यर्थ आहे !! माझी सेना-प्रबल मार सेना-अजून तूं पाहिली नाहींस. तिचं सामर्थ्य-प्रचंड सामर्थ्य-तूं ओळखिलं नाहींस !! म्हणून ही तुझी वटवट चालली आहे !!

ं गोतमः -- ओळखितों मारा ! तुझी सेना मी ओळखितो, चांगळी ओळखितों. तिला मी पूर्ण ओळखून आहे! तिची नको तूं भीति घाळूंस! हे दुष्ट मारा! कामोपभोग म्हणजे रति ही तुझ्या प्रबल सेनेची पहिली रांग! अरति ही दुसरी, भूक व तहान ही तिसरी, तृष्णा ही चौथी, आळस ही पांचवी, भीति ही सहावी, कुरांका ही सातवी, अहंकार ही आठवी, लाभसत्कारपूजा ही नववी आणि खोट्या मार्गानं मिळविछेछी कीर्ति ही दहावी रांग होय, कीं जिच्या योगानें मनुष्य हा आत्मस्तुति व परनिंदा करण्यास प्रवृत्त होतो. हे कृष्ण पुरुषा ! असे हे तुझ्या सेनेचे निरनिराळे दहा तट आहेत. आणि तसेंच त्या सेनेचें सामर्थ्यहि पण मी पूर्ण ओळखून आहे. ती तुझी सेना भ्याड पुरुषाला—विषयी मनुष्याला—स्नेण पुरुषाला— जिंकूं शकते. उलट हे शिस्नोंदर-सुखपरायण जन मात्र तिला जिंकूं शकत नाहींत, हेंहि मी जाणतों, पण हें ध्यानांत ठेव कीं जो तिला जिंकतो तोच खरा सुखी होतो! त्यालाच खरा स्वर्ग मिळतो! त्यालाच खरा आनंद व शाश्वत शांति लाभते ! हे काळ्या नमुचे ! मी प्रतिज्ञा करून सांगतों की तूं माझा पराभव करूं राकणार नाहींस ! तुझी ्रसेना माझा बालग्रही नमविणार नाहीं !!

मार:--आणि तुझा पराभव झाला तर?

गोतम:—माझें जिणें व्यर्थ मी समजेन ! जगण्यापेक्षां मरणच मग मला अधिक बरें वाटेल ! मला ठाऊक आहे कीं कित्येक श्रमण व ब्राह्मण तुझ्या सेनेंत मिसळून व दडपून गेल्यामुळें ते प्रकाशत नाहींत. याचें कारण इतकेंच कीं साधु पुरुष ज्या मार्गीनें जातात तो मार्ग गो. ७ त्यांना अवगत नाहीं. आणि अवगत असला तरी तो त्यांना वावडा व अवघड वाटतो !

मार: — नीट विचार कर, गोतमा, पुनः विचार कर. ही माझी सेना तुझ्यावर सोडतों पहा.

गोतम: - हो, मी पाहतों आहे. चारी बाजूळा तुझी प्रबल मारसेना मला गराडा घाळून उभी आहे, हें मी पाहतों आहे! ती मला दिसते आहे! आणि तूं-मार-आपल्या वाहनावर सज्ज झाला आहेस हेंहि मी पाहतों आहे! पण मी कांही हातांत बांगड्या भरल्या नाहींत! पाहा, मीहि तुझ्याशीं दोन हात करण्यास शूरासारखा पुढें उभा आहें !! मीहि तुझ्या सेनेशीं चांगली टक्कर देण्यास सिद्ध झालों आहे!! कोण मला स्पर्श करतो आहे हें पाहूं दे ! मारा, मला तूं स्थानश्रष्ट करणार नाहींस-उल्थून पाडणार नाहींस-एवढी काळजी मला आतां घेतलीच पाहिजे ! मी जाणून आहें कीं देव काय नि मनुष्य काय, तुझ्या प्रबल सेनेपुढें उमे राहून टिकाव धरू शकत नाहींत. पण मी मात्र प्रतिज्ञेनें सांगतों कीं दग्डानें मातीचें मडकें फोडून जसें चूरचूर करून टाकावें तसें माझ्या अमोघ प्रज्ञेनें तुम्हां सर्वाची फजीति व पराभव केल्याशिवाय राहणार नाहीं !!! आणि मन ताब्यांत ठेऊन, स्मृति जागृत करून लोकांना व श्रावकांना सत्य धर्माचा अखंड उपदेश करीत या पथ्वी-तळावर मी निर्भयपणें संचार करीत राहीन !! इतकेंच नव्हे, ते माझे श्रावकहि माझ्या उपदेशाप्रमाणें सावधानपणानें वागून आणि आपल्या ·ध्येयावर चित्त निश्चल ठेऊन तुझ्या नाकावर टिच्चून अशा श्रेष्ठपदाला जातील कीं जेथें त्यांना तुम्हा दुष्टांचा संपर्क होऊन शोक करण्याचा प्रसंगच येणार नाहीं!!

हें धीरगंभीर भाषण ऐकून माराचें तोंड लज्जेनें गोरेंमोरें झालें. च मनांत तो फारच चरकला, चपापला व नरमला. गोतमावर आपली मात्रा चालण्यासारखी नाहीं व तेथें आपली डाळ शिजण्यासारखी नाहीं,

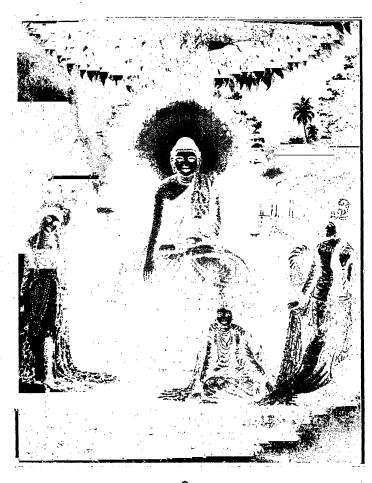

मार-विजय

( पृष्ठ ९८ अ )



याची त्यास पक्की साक्ष पटली व अखेर त्याच्या मनोजयाचें दुर्दमनीय सामर्थ्य पाहून तो त्यास म्हणालाः—'गोतमा! शाबास तुझी! महा-पुरुषा! धन्य आहे तुझी!! सात वर्षे झालीं मी सारखा तुझा पाठ-लाग करीत आहे. पण माझ्यानें तुझा केंसिह वांकडा करवला नाहीं!! स्मृतिमान गोतमाचें वर्म मला मुळींच सांपडलें नाहीं! गोतमा! तुझा नाद आतां मीं सोडून दिला! तुझ्यापुढें मी पराभूत झालों! हीन ठरलें! निस्तेज पडलें! म्हणून आल्यावाटेनें मी परत जातो!!

असें म्हणून विकल अंत:करणानें तो मार तेथून निघून गेला !!

गोतमानें माराला जें शेवटचें पण प्रभावी भाषण बोल्चन त्याचा पूर्ण पराजय केला, त्याचा मुख्य तात्पर्य भाव त्यानें यापुढील गाथेंत म्हणून दाखविला:—

'पगाळ्हा यत्थ न दिस्सन्ति एते समण ब्राम्हणा। तंच प्रग्गं न जानन्ति येन गच्छन्ति सुब्बता॥ यं तेतं नप्प सहानी सेनं छोको सदेवको। तं ते पञ्जाय गच्छामि आमं पत्तवं अम्हना॥

अर्थः—हे मारा! सगळे श्रमण व ब्राम्हण तुझ्या सेनेच्या तडा-ख्यांन सांपडले आहेत. आणि म्हणून ते प्रकाशत नाहींत. व महर्षि ज्या मार्गानें जातात तो मार्ग त्यांस सांपडत नाहीं. ह्या तुझ्या सेनेपुढें देव आणि मनुष्य टिकाव धर्क शकत नाहींत. पण दगडानें कच्च्या मातीचें भांडें फोडून टाकावें त्याप्रमाणें मी प्रज्ञेच्या योगानें तुझ्या सेनेची पांगापांग करून टाकतों.

( पधानसुत्त )

# अश्वत्थवृक्षाखार्ली !

( १ ) महावग्ग १-१-१ (विनयपिटक) ( २ ) अश्वघोष

भारतखंडांत अश्वत्य वृक्षास महत्त्व फार आहे. मोठा पूज्य व पवित्र वृक्ष तो! इतका की जवळ जवळ त्यास देवता स्वरूपच प्राप्त झाछें आहे ! याचें कारण असें कीं तेथें देव वास करून राहत असतात अशी वैदिक भावना आहे. त्याच्या बुडांत ब्रम्हा, मध्यभागीं विष्णु, व शेंड्यावर शिव राहतो अशी भारतीयांची समज्जूत आहे. श्रीकृष्णांनी आपल्या विभूति सांगतांना ' अश्वत्यश्वास्मि वृक्षाणां ' असे स्पष्ट सांगून जगास त्याची महती जाहीर केली आहे. आणि याच कारणास्तव याज्ञवल्क्यांची बहीण कंसारी ही आपल्या नूतन अर्भकास त्या वृक्षा-खाळीं ठेऊन ' अश्वत्य विष्णुरुपोऽसि त्वं देवेषु प्रतिष्ठितः । तस्मादक्षस्व मे पुत्रं सर्वतस्त्वं वनस्पते ' अशी त्याची प्रार्थना करून तेथून निघून गेली. आणि पुढें त्या अश्वत्थनारायणानें त्या मुलाचें पालन पोषण केलें. व पुढें तोच मुलगा पिप्पलाद ऋषि या नांवानें प्रसिद्ध झाला ! स्रियांना मूलबाळ होत नसल्यास या झाडाला लक्ष प्रदक्षिणा घातल्यास त्यांना अपत्यलाम होतो असे पुराणांतरीं सांगितलें आहे. अग्निदेव या झाडावर असतो अशीहि एक कल्पना आहे. आणि म्हणून अग्निमंथन करावयाची अरणी या झाडाची करतात व त्याच्या बारीक वारीक वाळलेल्या डाहळ्या त्यास समिधा म्हणून अर्पण करण्यांत येतात. अशी ही थोडक्यांत अश्वत्थ बृक्षाची पौराणिक कथा आहे. असो.

हें येथें सांगण्याचें कारण कीं बोधिसत्वाला संबोधि ज्ञान झालें तें अखेर या अश्वत्थवृक्षाखालींच झालें. म्हणून त्यास बौद्धधर्मात बोधिवृक्ष असें म्हणतात. शिवाय आणखी एक गोष्ट या वृक्षासंबंधानें सांगण्यासारखी म्हणजे सिद्धार्थ ज्या दिवशीं जन्मला त्याच दिवशीं हा अश्वत्थवृक्षिहि अंकुरला होता! त्याचप्रमाणें सिद्धार्थाची पत्नी यशोधरा, त्याचा बालमित्र कालुउदायी, त्याचा सारथी छन्न व प्रिय घोडा कंथक

ं या सर्वोचा जन्म सिद्धार्थाच्या जन्माबरोबरच झाला, अशी आख्या-्यिका असून त्यांना सहजात म्हणण्याचा प्रघात पडला.

्रांसिचा मागच्या प्रकरणांत सांगितल्याप्रमाणें पराभव केल्यावर पुढें गोतम हा तेथून निघून शांत व पवित्र स्थानाचा शोध करीत करीत नैरंजरा नदीवरील एका विशाल वटवृक्षाखालीं आला. त्याला तें स्थान फार रम्य व प्रसन्न दिसलें. म्हणून तेथें बसून त्यानें थोडीशी विश्रांति घेतली. नंतर तेथून उठून नदीवर जाऊन त्या झुळुझुळु वाह-णाऱ्या शीतल प्रवाहांत उतरून स्वच्छ स्नान केलें. आणि मग वर येऊन पुनः त्या वृक्षाखालीं जाऊन आसन घातलें.

अर्थात् आतां तो फार थकला होता. शिवाय भूकिह सडकून लागली होती. पण करणार काय? राजवाडा असा थोडाच होता तो! एकदम पंचपक्वानांचें ताट वाढून पुढें यायला! बोद्धन चाद्धन निर्जन प्रदेश! तेथें त्याला काय मिळणार नि कोण देणार? पण योगायोग तरी किती विलक्षण! तो तेथें जाऊन बसला आणि मनांत खाण्याची इच्छा झाली तों इतक्यांत सुदैवानें सुजाता नांवाची एक सुंदर व कुलीन गोपकत्या त्या वटदेवतेचा नवस फेडण्यासाठीं म्हणून एका हातांत भरलेलें पायस पात्र व दुसऱ्या हातांत सुवर्ण जलपात्र घेऊन तेथें आली!

वृक्षाच्या बुडाशीं येऊन पाहते तों काय चमत्कार! तेथें देवता नस्न एक सुशांत व तेजस्वी असा दिव्यपुरुष तिला दिसला. दोघांची दृष्टादृष्ट झाली आणि सुजातेचें मन श्रद्धेनें व भक्तीनें उचंबळून आलें. त्यालाच देवता समज्ज्न तें हातांतील पायसपात्र व जलपात्र त्याच्यापुढें ठेऊन त्याला नमम्कार करून ती तेथून परत निघून गेली.

गोतमाला काय, तेवढेंच हवें होतें. सुंदर व मधुर अन्न आयतें वाढून आलेलें; मग कोण टाकून देईल? त्यानें त्याचा आदरपूर्वक स्वीकार केला. तें पायसपात्र घेऊन तो नदीवर जाऊन, पुनः स्नान करून त्या अन्नाचे ४९ भाग करून ते सूर्व मुक्षण केल्यावर पुनः नदींत उतरून हस्त प्रक्षालन करून वर आला. आणि त्या जल-पात्रातील पाणी पिऊन संतृप्त झाला. या वेळीं त्याने स्नान केलेली: जागा व पायसपात्र ठेवलेलें स्थान बुद्धगयेजवळ सुप्रतीर्थ म्हणून: आजला प्रसिद्ध आहे. अन्न प्रहण केल्यावर त्याला थोडीशी हुशारी आली व आनंदिह झाला! थोडा वेळ बसून विश्रांति घेतल्यावर पुन: तो तेथून उठला व दिवस मावळेपर्यंत सारखा वनांत इकडे तिकडे फिरत राहिला.

वैशाख शुद्ध पौर्णिमेचा दिवस तो ! वार बुधवार आणि विशाखा नक्षत्र. संध्याकाळचा सुमनोहर समय ! सूर्य अस्ताचलाखाळी उतरतो न उतरतो तो इतक्यांत पूर्वेस रजनीनाथ हा आपल्या अमृतमय दिव्य कांतीने स्वच्छ व निरभ्र आकाशांत विलस्तूं लागला !

काय सुंदर देखावा! किती शांत! किती प्रसन्न! किती मनोहर! निरम्न नीलवर्ण आकाशांतील रात्रीचें—तशांत पौर्णिमेच्या प्रसन्न रात्रीचें—वर्णन करून असे संपणार थोडेंच! तें दिव्य व स्वर्गीय सौंदर्य प्रत्यक्ष डोळ्यानें पाहूनच मनाची हौस फेडून घ्यावी हेंच बरें! निसर्गदेवतेचें तें खुललेलें अपार वैभव व नितांत सौंदर्य असें सांगून तें कधीं संपणार आहे काय? महणून त्या भरीस आम्ही पडत नाहीं. फक्त इतकेंच कीं तेथें आसमंतात खुललेली ती सुरम्य व सुमधुर वनश्री पाहून सिद्धार्थाचें मन हर्षोत्फुळ व सुप्रसन्न झालें.

समोरच एक उंच व विशाल असा सुरमणीय अश्वत्यवृक्ष उमा होता. त्याच्याजवळ तो आला. जागा मोठी शांत, स्वच्छ व पवित्र होती. तेथें आल्यावर बुंध्याजवळ उमा राहून आसमंतात दृष्टि फिर-विली व तेथील देखाव्यानें त्याला परमावधीचें समाधान वाटलें. आणि म्हणून तेथेंच बसून श्रेष्ठ धर्माचें शांत चिंतन करून संसारमुक्तीचें परमतत्त्व अचूक शोधून काढावयाचें असा मनाचा पूर्ण निर्धार केला. नंतर त्या अश्वत्थनारायणाच्या बुडाखालीं पवित्र दर्भ पसरून त्यावर पद्मासन घाउन प्रसन्न मनानें व स्थिर बुद्धीनें आणि मोठ्या जागरूकतेनें तो ध्यान करावयास बसला. अर्थात् रात्रीचा प्रथम याम होता तो -यावेळेला तो जो तेथें बसला तो आपणास संबोधि प्राप्त झाल्याशिवाय तेथून वर उठावयाचें नाहीं असा निर्धार करूनच बसला!

ं पहिल्या यामांत समाधि लाऊन आतांपर्यंतचे आपले सर्व पूर्वजन्म आठवून त्या प्रत्येक जन्मांत आपण काय काय केलें व काय काय अनुभिवलें याचें सम्यक् चिंतन केलें. त्यावरून त्यानें असा निर्णय काढला कीं, हें जग म्हणजे केवल असार व मिथ्या आहे! हा विचार निश्चित होईपर्यंत पहिला याम संपला.

दुसऱ्या यामाच्या प्रारंभी त्यास नवीन स्फूर्ति आली व ज्ञानदृष्टि निवळून ती अधिक सूक्ष्म व तेजस्वी झाली. त्या तीक्ष्ण व तेजस्वी दृष्टीनें पुनः त्यानें या जगाकडे पाहिलें. तेव्हां त्याला हें सर्व प्राणिजात जन्ममृत्यूच्या प्रबळ भोंवऱ्यांत सांपडून आपल्या कर्माच्या योगानें सुखदुःखाच्या डोहांत बुडून सारखें गटंकळ्या खात आहे असें त्यास दिसून आलें. कुकर्म करून जे नरकांत खिचपत पडले होते त्यांचे हाल, दुःख, कष्ट, यातना, तळमळ, धडपड पाहून त्याचें अंतःकरण कळवळून व भडभदून आलें!

जे लोक येथें दुष्ट कृत्यें—पापकृत्यें—कपटकृत्यें—नीच कृत्यें—हंसत करीत असत, त्यांचें फल-प्रायश्चित्त-तेथें ते रडत अनुभवीत होते. या पापी लोकांना आपल्या पापकर्मांचें विषारी जहर फल मरणोत्तर काय मिळतें व तें कसें भोगांवें लागतें हें जर त्यांना जिवंतपणींच कळेल व दिसेल तर ते भयानें गांगरून जाऊन रक्त ओकून खचित प्राण सोड-तील! त्याचप्रमाणें आपल्या स्वार्थासाठीं दुसऱ्याचा हेवादावा करून त्यास त्रास व पीडा देणारे जे दांडगेश्वर असतील त्यांना मरणोत्तर पश्च्या योनींत जन्म ध्यावा लागत असून, त्यांना मागेंपुढें केव्हां तरी मांसाच्या निमिषानें बाणानें अगर शस्त्रानें मारून ठार करतात, किंवा

त्यास पकडून गाडीला जुंपतात किंवा त्यावर स्वार होऊन चावकानें सडकून काढतात, अथवा त्यावर बसून अंकुशानें डोकीवर प्रहार करतात, हें जर त्यांना जिवंतपणींच समजेल, तर दुष्टावा करण्यांस ते खात्रीनें धजणार नाहींत! हे सर्व हाल, दुःख, कष्ट, यातना, जर लोकांना जिवंतपणींच कळतील, तर शिबीराजाप्रमाणें आपल्या अंगाचे लचके तोडून खुषीनें दुसऱ्याला देण्यास ते तयार होतील!!

आतां जे कोणी सत्कर्में करणारे आहेत, तपश्चर्या करणारे आहेत, ते सर्व मेल्यावर स्वर्गाला जातात; कोणी अंतरिक्षांत संचार करीत राहतात, कोणी नाग होऊन पृथ्वीच्या पोटांत असलेल्या धनराशीवर विळखे वाळून बसतात. हे सर्व शाहणे असले तरी त्यांच्या मागचा भवपाश कांहीं सुटूं शकत नाहीं. हें सर्व पाहून त्यानें अखेर असे उद्गार काढले कीं, अरेरे! हे शाहणे सुद्धा वाट चुकून अखेर जन्ममृत्यूच्या डोहांतच डुंबत राहतात ना! कोणी कोणी वाट चुकून मलती-कडेच वाहवत जातात! पण यांना हें सर्व समजत असलें तरी उमजत नाहीं हें किती आश्चर्य! प्राणी जन्मतो, वाढतो नि मरतो; पुनः जन्मतो, वाढतो नि मरतो; पुनः जन्मतो, वाढतो नि मरतो; पुनः जाणखी जन्मतो, वाढतो नि मरतो; मग हें भवचक चुकवायांचें कसें? कोणत्या उपायानें तें चुकवितां येईल श्याप्रमाणें विचार करीत असतां दुसरा यामही संपून गेला. व पुढें तिसञ्या यामाला सुरुवात झाली.

वरील प्रमाणें विचार करीत असतां, पुनः त्यास नवीन स्फूर्ति आली व नव्या दमानें पुनः तो विचार करूं लागला. त्या भरांत त्यास हे पुढील विचार सुचले. ' जेथें जन्म आहे तेथें जरा आहे आणि जेथें जरा तेथें मरण ठेविलेलें! आणि मरण म्हणजे सर्वात महद्दुःख !! पण जन्म होतो तो कशामुळें, तर भवामुळें म्हणजे जीवनाशेमुळें. भव कशामुळें तर उपादानामुळें (विषयासक्तीमुळें). उपादान कशामुळें तर तृष्णेंमुळें, तृष्णा कशामुळें,तर वेदनांमुळें,वेदना कशामुळें, तर स्पर्शामुळें, स्पर्श कशामुळें, तर षडायतनामुळें (इंद्रियामुळें), षडायतनें कशामुळें, तर नामरूपामुळें, नामरूपें कशामुळें तर विज्ञानामुळें, विज्ञान कशामुळें तर (पुर्वजन्मीच्या) संस्कारामुळें, आणि संस्कार कशामुळें तर अविद्येमुळें! अर्थात् ही अविद्याच जन्माला मूळ कारण आहे!!आणि या अविद्येमुळेंच मनुष्य जन्म-मृत्यूच्या भवचक्रांत गुरफटला जातो!!

याप्रमाणें विचार करीत असतां हें भवचक्र कसें चुकेल अगर चुकवितां येईल, प्राण्याची जन्ममृत्यूंत्न कशी सुटका होईल याचें नीट बोगस्थ मनानें विचार करून अखेर त्यानें पुढीलप्रमाणें आपला निर्णय कायम केला. मूळ अविद्येपासून संस्काराची उत्पत्ति असून पुढें संस्कारापासून विज्ञान, विज्ञानापासून नामरूप (शरीर), नामरूपापासून षडायतन, षडायतनापासून स्पर्श, स्पर्शापासून वेदना, वेदनांपासून तृष्णा, तृष्णेपासून उपादान, उपादानापासून मव, भवापासून जाति (जन्म), जातीपासून जरा, मरण, दुःख, शोक, दौर्मनस्य, उपायास वगैरे वगैरे अनर्थपरंपरा सुरू होते.

आणि ही अनिष्ट परंपरा चुकवावयाची असेल तर प्रथम जरा व व्याधि यांचा निरोध केला पाहिजे. त्यांचा निरोध झाला कीं मग मरण चुकतें. जरा व व्याधि चुकवावयाची तर जन्म चुकविला पाहिजे. म्हणजे जन्माचा निरोध झाला तर जरा व्याधि चुकतात. आणि भवाचा निरोध झाला तर जन्म चुकतो. त्याचप्रमाणें उपादानाचा निरोध झाला तर भव चुकतो. तृण्णेचा निरोध झाला, तर उपादान (जीवनाशा) चुकतें. अर्थात् हें उपादान चुकावयाचें तर तण्णेचा नाश केला पाहिजे. म्हणजे तृण्णेचा निरोध हेंच उपादान नाशाचें कारण आहे. तसेंच तृण्णा चुकवावयाची तर वेदनांचा निरोध केला पाहिजे आणि वेदना चुकवावयाची तर स्पर्शाचा निरोध केला पाहिजे. स्पर्श चुकवावयाचा तर षडायतनाचा निरोध झाला पाहिजे. षडायतनें चुकावयाचीं तर नामरूपाचा निरोध झाला पाहिजे. नामरूपें चुकावयाचीं तर विज्ञानाचा निरोध केला पाहिजे आणि विज्ञान चुकावयाचें तर संस्काराचा निरोध आला पाहिजे. हा संस्कार चुकवावयाचा तर अविद्येचा नाश झाला पाहिजे. अर्थात् हा सर्व पसारा एका अविद्येमुळें वाढला व वाढत असून त्या अविद्येचा निरोध झाला कीं मनुष्य मग जन्ममृत्यूच्या फेच्यांतृन सुटून दुःखमुक्त होतो. अर्थात् निर्वाणाप्रत जातो !

पण या अविद्येचा निरोध वा नाश व्हावयाचा तर मनुष्यांत वैराग्य हें नीट बाणलें पाहिजे व सत्यज्ञानाचा प्रकाश उजळला पाहिजे. तरच अविद्येचा नाश होऊन मनुष्य भवचकांत्रन मुक्त होतो. म्हणजे त्याचा संसारवृक्ष आपोआपच वठून जातो! या विचारप्रणालीला—कार्य-कारण परंपरेला—बुद्धधर्मात पटिच्चसमुप्पाद—प्रतीत्यसमुत्पाद—हें नांव आहे. शिवाय याला आसवक्षय—ज्ञानदर्शन व मध्यमा—प्रतिपदा असेंही म्हणतात.

एवंच ही अविद्याच सर्व संसारदुःखाचें मूळ कारण असून त्या दुःखांत्न मुक्त व्हावयाचें तर तृष्णेचा नाश केल्याशिवाय गत्यंतर नाहीं. तृष्णेचा नाश व्हावयास अविद्येचा नाश झाला पाहिजे. आणि तें घडून यावयास अंगांत कडकडीत वैराग्यवृक्ति बाणली पाहिजे. व ज्ञानज्योति उजळली पाहिजे, तरच हा चमत्कार घडून येईल. वैराग्यवृत्तीपासून ज्ञानोदय होऊन त्या ज्ञानाम्नीनें अविद्येचा नाश होतो. आणि अविद्येचा नाश झाला म्हणजे मनुष्य जान्ममृत्यूच्या मगरमिठींतून सुटून—भवचकांतून फुटून—सर्व दुःखशोकांतून कायमचा मुक्त होतो. नाहीं तर नाहीं.

हा निर्णय ठाम केल्यावर तिसऱ्या यामाच्या शेवटीं शेवटीं त्याची दृष्टि पुनः अधिक सूक्ष्म व तेजस्वी होऊन, तिच्या सहायानें विचार करीत असतां त्यास पुढील हीं चार आर्यसत्यें सुचलीं व पटलीं. तीं म्हणजे हीं:—१ दुःख हें पहिलें आर्यसत्य २ दुःख-समुदय हें दुसरें आर्यसत्य ३ दुःखनिरोध हें तिसरें आर्यसत्य व ४ दुःखनिरोधगामिनी

प्रतिपदा हें चौथें आर्यसत्य. हीं चार आर्यसत्यें त्यानें नीट जाणलीं आणि यामुळें त्याची अविद्या नष्ट होऊन त्याचा तृष्णारज्जु गळून पड़ला! व म्हणून त्याची भवसागरांतून—पुनर्जन्मांतून—सुटका झाली! व परमशांतीचा लाभ होऊन अखेर तो सिद्धार्थाचा बुद्ध झाला!! अज्ञानाचा प्रज्ञ झाला!! मर्त्याचा अमर झाला!! आणि बोधि-सत्त्वाचा सम्मासंबुद्ध झाला!!!

बोधिसत्वाला हें जों ज्ञान झालें त्याला संबोधि हें नांव असून ज्या अश्वत्थवृक्षाखालीं तें झालें त्याला संबोधिवृक्ष असें म्हणतात. हें ज्ञान झाल्याबरोबर त्याला जो आनंद झाला तो अवर्णनीय होता. आणि त्या परमानंदाच्या भरांत त्यानें हे पुढील उद्गार काढले.

अनेकजातिसंसारं संधाविस्सं अनिब्बसं।
गृहाकारकं गवेसन्तो दुक्खजाति पुनण्पुनं॥
गृहकारक दिट्टोसि पुन गेहं न काहसि।
सब्बा ते फासुका भग्गा गहकूटं विसङ्खतम्॥
विसङ्खारगतं चित्तं तण्हानं खयमज्झगा॥
धम्मपद (११-८,९)

भावार्थः —या भवरूप संसारांत अनेक जन्म घेऊन भ्रमण करीत करीत या गृहकाराचा म्हणजे देह धारण करणाञ्याचा शोध करीत पुनः पुनः जन्म घेऊन दुःखराशी अनुभवीत होतो. पण आतां मला या गृहकरणाञ्याचा शोध लागला असून पुनः मला देह धारण करण्याचे कारण आतां राहिलें नाहीं. माझीं सर्व संसारवंधनें शिथिल झालीं व देहरूपी गृहाचें शिखर कोलमङ्गन पडलें! याप्रमाणें संसारगत सर्व कामनांचा—इच्छाआकांक्षांचा उच्छेद होऊन गेल्यामुळें माझ्या चित्तास निर्वाणाचा—परमशांतिसुखाचा—महालाभ झाला आहे!!

याप्रमाणें त्या बोधिवृक्षाखालीं संबोधिज्ञान प्राप्त करून घेतल्यावर सिद्धार्थाचा—बोधिसत्वाचा—बुद्ध होऊन विमुक्तिसुखाचा गोड अनुभव घेत पुढें सात दिवसपर्यंत तो त्या • वृक्षाखाळीच बसून राहिला. त्या वेळीं रात्रीच्या तीन यामांत मध्यम प्रतिपदा महणजे प्रतीत्यसमुत्पाद याचें मनांत अनुलोम व प्रतिलोम पद्धतीनें म्हणजे उलट सुलट चिंतन करीत राहिला.

प्रतीत्यसमुत्पाद म्हणजे कार्यकारण परंपरा, अर्थात् दुःख कसें उत्पन्न होतें व तें कसें टाळतां येतें या दोहोंच्या सयुक्तिक विचारसणीस प्रतीत्यसमुत्पाद हें नांव आहे. बौद्धधर्माच्या मुख्य तत्त्वज्ञानाचा मूळ गाभा काय तो हा. असो. पुढें सातव्या दिवशीं रात्रीं शेवटच्या यामाच्या अखेरीस अनुलोम व प्रतिलोम प्रतीत्यसमुत्पादाचीं साक्ष पूर्ण पटल्यावर अत्यंत आनंदमरित होऊन त्यानें हे पुढील आनंदोद्गार काढले.

'यदा हवे पातु भवन्तु धम्मा आतापिनो झायते ब्रम्हणस्स । विध्पयं तिष्ठति मारसनं सुरियोव ओभासयमंत-छिक्खंति॥

भावार्थः — ज्या वेळीं ध्यानस्थ व उत्साही अशा ब्राह्मणाला धर्म-ज्ञानाचा साक्षात्कार होतो, त्या वेळीं तो मारसेनेचा विध्वंस करून अंत-रिक्षांतील सूर्याप्रमाणें ज्ञानतेजानें चमकूं लागतो !!

### ब्रह्मदेवाची प्रार्थना

महावग्ग, १-१-५ ( विनयपिटक )

मंबोधिज्ञान झाल्यावर त्या दिव्य ज्ञानानंदाचा आस्वाद घेत गोतम
—आतां भगवान बुद्ध—एक आठवडाभर तेथेंच म्हणजेत्या बोधिवृक्षाखाळींच वास करून राहिला. हा आठवडा संपल्यावर दुसरा आठवडा
फिरून, तिसरा आठवडा बोधिमंडळ पाहत, चौथा आठवडा सतत
चालत, पांचवा आठवडा मुचिलिंद वृक्षाखालीं ध्यानस्थ होऊन बसून
काढला. सहाव्या आठवडांत अजपालवृक्षाखालीं बसून श्रावक,
परिव्राजक, निर्मेध, आजीवक इत्यादिकांशीं धर्मचर्चा करून आणि
पुढें सातवा आठवडा तारायण वृक्षाखालीं बसून काढला.



सम्बोधि (पृष्ठ १०८ अ)

या सातन्या आठवडयाची रोवटची रात्र संपून उजाडल्यावर दंत-धावन करून, रनान आटपून हरीतकी खाऊन वसला असतां अक-स्मात त्रपुष्प व भिक्ठिक असे दोन वैश्य यात्रेकरू तेथें आले व त्यास भक्तिपूर्वक मधुसंयुक्त असे मधुर भोजन घालते झाले. याप्रमाणें सात आठवडे म्हणजे ४९ दिवस कांही एक न खातां उपोषणावर राहून धर्मचिंतनांत व धर्मोपदेशांत तो काळ घालवून पुढें पन्नासान्या दिवशीं उपवासवत मोडून वैश्यान ग्रहण करून पारणें फेडलें!

एवढें झाल्यावर बुद्ध भगवंतास मोठा आनंद झाला. त्याच्या जन्माचें सार्थक झालें! अंगीकृत कार्याचा शेवट अखेर गोड झाला, व जगांत नवीन धर्माचा उज्ज्वल प्रकाश उजळला!! आतां त्याच्या मनांत हा विचार आला कीं आपण हें धर्मज्ञान, हें दुःखविमुक्तिज्ञान, मोठ्या प्रयत्नानें व महत्प्रयासानें प्राप्त करून घेतलें खरें: पण तें आतां कोणास जाऊन सांगावें ! असा कोण आहे कीं तो हें माझें धर्मज्ञान अचुक ग्रहण करील ? सामान्य जनतेला तर तें खास रुचणार नाहीं, पटणारहि नाहीं व मानवणारिह पण नाहीं! कारण ते सर्व छोक अज्ञ असून राग-द्रेष, लोभ-मोह, स्वार्थ-स्विहत इत्यादि क्षुद्र भावना व विचार यांनीं पूर्ण घेरले जाऊन भांत व भ्रमिष्ट झाले आहेत. श्रद्धा तर नाहींच नाहीं. स्मृतिहि पण नाहीं. प्रज्ञा नाहीं, इच्छा नाहीं कांहींच नाहीं! मग त्यांना माझा धर्म समजणार तरी कसा? छे, तें शक्य नाहीं ! मीं शोधून काढलेला मार्ग लोकप्रवाहाच्या अगदीं उलट जाणारा आहे! तो ज्ञानपूर्ण असून मोठा गंभीर आहे! तसाच मोठा सूक्ष्म असून दुर्गमहि आहे ! तो तर्कातीत असून फक्त पंडितांनाच कळणारा आहे ! अर्थात तो सोपा व सुगम नाहीं ! ! मग अशा काम-भोगासक्त अज्ञ व अल्प जनांना हा असा सूक्ष्म धर्म सांगून उपयोग ै काय ? जे अज्ञानानें पूर्ण पछाडलेले आहेत, त्यांना तो उमजणार कसा ? छे, तें शक्यच नाहीं ? तेव्हां अशा देहातर्पणानंद विषयम्ढांना या माझ्या धर्माचा उपदेश करण्यांत मग अर्थ तरी काय ?

त्यावेळचे त्याचे तोंडांत्न निघालेले प्रत्यक्ष उद्गार हे असे आहेत :अधिगतो खो मे अयं धम्मो गम्भीरो दुइसो 'दुरनुबोघो सन्तो
पणीता अतक्कावचरो निपुणो पंडितवेदनीयो। आलयरामा खो
पनायं पजा आलयरता आलयसम्मुदिता। आलयरामाय खो पन
पजाय आलयरताय आलयसम्मुदिताय दुइसं इदं ठानं यदि'दं
इद्पच्चयता परिच्चसमुण्यादो; इदिष्य खो ठानं दुइसं यदि'दं
सब्बसङ्खारसमथो सब्बूपिधपिटिनिसगो तण्हक्खयो विरागो
निरोधो निब्बाणं। अहञ्चे'व खो पन धम्मं देसेय्यं, परे च मे न
आजनेय्यं, सो मम'स्स किल्लमथो, सा मम'स्स विहेसा'ति।
अपि'स्सु मं, राजकुमार, इमा अनच्छरिया गाथा परिमंसु पुब्बे
अस्सुतपुब्बाः—

'किच्छेन मे अधिगतं ह'लं दानि पकासितुं । रागदोसपरेतेहि ना'यं धम्मो सुसम्बुधो॥ पटिसोतगामिं निपुणं गम्भीरं दुइसं अणु । रागरत्ता न दक्खन्ति तमोखन्धेन आवुता'ति॥ ( मज्ज्ञिमनिकाय, ८५-२४ )

भावार्थ वर दिलाच आहे. सबब वरील उताऱ्याचा पुनः अर्थ देण्याचें कारण नाहीं. असो.

अशा प्रकारचे विचार त्याच्या मनांत घोळत असतां ब्रह्मा सहंपति यास मोठी चिंता पडळी. भगवान बुद्ध जर आपल्या धर्माचा छोकांना उपदेश करणार नाहीं, तर फार मोठा अनर्थ होईछ. असा विचार करून ब्रह्मा सहंपति तेथें प्रत्यक्ष प्रगट होऊन बुद्धास म्हणाछा:— भगवंता! तूं जर छोकांना तुझ्या सद्धर्माचा उपदेश करणार नाहींस, तर छोकोद्धार कसा होईछ ? छोकांना सत्य ज्ञान कसें मिळेछ ? त्यांना सन्मार्ग कोण दाखवीछ ? म्हणून म्हणतों कीं तूं आतां गांवांत जाऊन छोकांना सदुपदेश करीत जगभर फिरत राहवेंस. पर्वतशिखरावर उमा राहिछेछा मनुष्य ज्याप्रमाणें चारी बाज्ंच्या छोकांना पाहतो, त्याप्रमाणें, हे सुमेधा ! हे सर्वनेत्रा ! धर्मरूपी प्रासादावर चढून तूं आतां सर्व जनाकडे पाहा ! हे धर्मवीरा ! तूं संप्राम जिंकला आहेस ! ऋणमुक्त झाला आहेस ! आतां ऊठ नि जगभर फिरून धर्मप्रसार कर ! जगांत विषयतृष्णा सांडलेले असे अनेक जिज्ञासु लोक आहेत, त्यांना तुझ्या धर्मीपदेशाची जरूरी आहे. तुझा सत्यधर्म—आर्यधर्म—त्यांना समजला नाहीं, तर बापुडे व्यर्थ भवसागारांत बुडून दुःखभागी होतील ! तूं त्यांना धर्मीपदेश करशील, तर त्यांची समजूत पटून जिज्ञासूंचा उद्धार होईल !!

हा जो मजकूर दिला आहे, तो बोधिराजकुमारसुत्तांत पुढील वच-नांत गर्भित झाला आहे.

'सेले यथा पञ्चतमुद्धनिद्वितो यथा पि पस्से जनतं समन्ततो। तथृ'पमं धम्ममयं सुमेध पासादमारुह्य सुमन्तचक्खु। सोकावतिण्णं जनतं अपेतसोकां अवेक्खस्सु जातिजराभिभूतं। उद्देहि वीर विजितसङ्गाम सत्यवाह अनण विचर लोके। देसेस्सु भगवा धम्मं अञ्जातारो भविस्सन्ती'ति॥

( मज्ज्ञिमतिकाय. ८५-२५ )

याप्रमाणें ब्रह्मा सहंपित त्याची प्रार्थना करून व त्याला प्रोत्साहन देऊन तेथून अंतर्धान पावला. बुद्धाला ब्रह्मदेवाच्या म्हणण्यांतील अर्थ व मर्म समजून व त्याचा लोकांवरील कारुण्यभाव जागृत होऊन त्याला नवीन स्फूर्ति चढली व तो धर्मीपदेश करण्यास सिद्ध झाला.

## धर्मचक्र प्रवर्तन

महावग्ग १-१-६ (विनयपिटक)

ब्रह्मा सहंपति याप्रमाणें सांगून निघून गेल्यावर बुद्धास धर्मीपदेश करण्याची नवीन स्फूर्ति आछी व आपण महत्प्रयासानें प्राप्त करून घेतलेला धर्म आतां प्रथम कोणास सांगावा हा विचार मनांत येऊन, पुढें कोठें जावें व कोणास गांठावें हा प्रश्न त्यास येऊन पडला. या विचारांत असतां अकस्मात् त्यास एका माणसाची आठवण झाली. तें म्हणजे आलार कलाम अर्थात् त्याचा पूर्वीचा गुरु. त्यास आतां मोठा आनंद झाला. आपला धर्म समज्न घेण्याची योग्यता व पात्रता खास त्याच्या अंगांत आहे या विचारानें त्याला मोठा धीर व उत्साह चढला. व त्या भरांत चटकन तेथून उठून त्यास भेटण्यासाठीं म्हणून तो उरुवेलेला निघाला.

पण वाटेंतच त्याला दृष्टांत झाला कीं तो मागेंच इहलोक सोडून गेला. याप्रमाणें पहिला विचार फसतांच त्यास आपला पूर्वीचा दुसरा गुरु, जो भद्दक रामपुत्त त्यास जाऊन गांठून त्याच्यापुढें आपल्या धर्माची विचारसरणी मांडावी हा विचार त्याच्या मनांत येऊन त्या-प्रमाणें तो त्याच्याकडे जावयास निघाला. पण वाटेंत त्याला समजलें कीं आदल्या दिवशीं रात्रींच त्यास मृत्यूनें गांठलें. झालें. त्याचे दोनहि बेत फसले. आतां पुढें ?

आतां मात्र त्याला मोठी पंचाईत येऊन पडली. पुष्कळ विचार केला. परंतु आपला धर्म समजणारा असा मनुष्यच त्यास कोणी दिसेना. याप्रमाणें मनांत विचार व शोध करीत असतां पुढें सुदैवानें त्यास आपल्या पूर्वीच्या सहाध्यायांची व साथीदारांची—पंचवर्गीय मिक्षूंची—आठवण झाली. तेव्हां त्यास थोडेंसे हायसें वाटलें. पण ते कोठें असतात याचा त्याला पत्ता नव्हता. म्हणून त्यांचा शोध करून तपास काढावा या हेत्नें फिरत फिरत वाराणशी येथें आला. तेथें त्यास ते मिक्षु तेथील ऋषिपत्तन (इशिपत्तन, सारनाथ) येथील मृगवनांत आहेत असें कळलें. म्हणून तो आतां तिकडे निघाला.

गोतम हा आपल्याकडेच येत आहे हें त्या सहाध्यायांनी लांबूनच पाहिलें. तेव्हां ते आपापसांतच बोलूं लागले कीं, गडेहो, तो पाहा, श्रमण गोतम हा आपल्याकडेच येत आहे. खाऊन पिऊन स्वारी मोठी तयार दिसत आहे. तर तो इथं आला म्हणजे आतां आपण, त्यास पूर्वीप्रमाणें आदर सत्कार करावयाचा नाहीं. उठून उमें राहावयाचें नाहीं. सामोरें जावयाचें नाहीं. तेथें बाजूला एक आसन घादन ठेऊं. बाटल्यास तेथें येऊन बसूं दे. असा बेत करून त्याप्रमाणें ते तयारीस लागले. आषाढ शुद्ध पौणिमेचा दिवस होता तो.

इतक्यांत बुद्ध तेथें आलेच. त्यांची ती अपूर्व दिव्य कांति व प्रसन्न मुद्रा पाहून त्यांच्या मनांतील सर्व विपरीत विचार व कुढा भाव पार सगळा मनांतल्या मनांतच विरधळून जाऊन भगवान अगदीं जवळ येतांच ते सर्वजण चटकन् उठून उमे राहिले व त्यांस पूर्वीप्रमाणेंच आदबीनें नमस्कार केला ! त्यांपैकीं एकानें आसन तयार केलें व एकानें पाय धुण्यास पाणी आणून दिलें. नंतर बुद्धांनीं त्या पाण्यानें आपले पाय धुऊन त्यांच्यासाठीं मांडलेल्या आसनावर जाऊन स्थानापन झाले. नंतर ते भिक्षुही त्यांच्यापुढें वर्तुलाकार बसले व त्यांतील एकानें महटलें, 'मित्रा !'

स्याला मध्येच थांबवून बुद्ध म्हणाले, 'भिक्षु हो, मला आतां नांवानें अगर 'मित्रा' म्हणून हांक मारूं नका. मी आतां पूर्वीचा सिद्धार्थ अगर बोधिसत्व राहिलों नाहीं. मी आतां पूर्ण ज्ञानी म्हणजे बुद्ध आलों आहे!

भिक्षु (आश्चर्यानें):—आं! आपण बुद्ध झालां आहां! हें कसं काय ? आम्हास हें मान्य नाहीं.

बुद्ध:--ऐका. मी सांगतों तें सगळ ऐका. मी निर्वाण प्राप्त करून घेतळें आहे!

भिक्षु:—काय ? निर्वाण ! आपण निर्वाण प्राप्त करून घेतळं आहे म्हणतां ! छट्, आम्हास तें खरं वाटत नाहीं ! कांहीं तरी थाप आहे !! झाळं.

बुद्ध:—माझं सगळं ऐका तरी. मी काय म्हणतों व सांगतों तें पूर्ण एकून तरी घ्या, आणि मग तुम्हास काय म्हणावयाचं तें म्हणा. भिक्षु:--बरं, सांगा तर.

बुद्ध:—माझा धर्म—मीं संपादिलेला धर्म—तुम्हांस सांगतों तो नीट ऐका. मी सांगतों त्या मार्गानं चला म्हणजे तुम्हालाहि माझ्याप्रमाणंच अमर ज्ञान प्राप्त होऊन तुम्ही चिरकाल सुखी व आनंदी व्हाल! दु:खमुक्त व्हाल! शाश्वत शांति मिळवाल!! त्या श्रेष्ठ लामा-साठींच ज्ञानी लोक आपलीं घरंदार सोडून—सगळा संसार टाकून— मिक्षाचर्या पत्करतात.

भिक्षु:—मित्रा! गोतमा! तुझं म्हणणं आम्हास पटत नाहीं. खरं वाटत नाहीं. तुं पूर्वी आचरीत होतास त्या तपानं, त्या हटयोगानं, त्या उपवासव्रतानं मनुष्यापेक्षां अधिक राक्ति तुला प्राप्त झाली नाहीं किंवा उच्चतर ज्ञानदृष्टिहि लामली नाहीं. मग आतां तर तूं सामान्य माणसा-प्रमाणं दररोज अन्नप्रहण करून ऐषआरामांत राहत असतां, तपश्चर्या सोहून चैनीत दिवस काढीत असतां, तें अलौकिक सामर्थ्य—उच्चतर ज्ञान—सूक्ष्मतर दृष्टि—प्राप्त झाली असं म्हणतोस तर तें कसं राक्य आहे? आमचा त्यावर विश्वास बसत नाहीं! मुळींच नाहीं!!

बुद्ध:—भिक्षु हो! तुमचा प्रह चुकीचा झाला आहे. तथागत चैनींत राहत नाहीं. त्यानें तपश्चर्या सोडून दिलेली नाहीं. आणि प्रयत्निह पण टाकलेले नाहींत! भिक्षु हो! मी सत्य सत्य सांगतों कीं तथागत आतां ज्ञानपूत झाला आहे! बुद्ध झाला आहे! मुक्त झाला आहे!! त्यानं निर्वाण प्राप्त करून घेतलं आहे!! आणि म्हणून तो आतां अमर झाला आहे!! हें मीं कसं प्राप्त करून घेतलं तें तुम्हास सांगतों, शिकवितों. त्या मार्गानं चला म्हणजे तुम्हालहि तें दिन्य ज्ञान प्राप्त होऊन तुम्हीहि माझ्याप्रमाणंच त्या अमरपदाचं अधिकारी व्हाल! या निर्वाण प्राप्तीसाठींच—अमरत्व लाभासाठींच—ज्ञानी लोक संसार त्याग करून मिक्षु होऊन फिरतात.

मिक्षु :---नाहीं, आमचा त्यावर विश्वास बसत नाहीं.

बुद्धः—असं म्हणूं नका. भिक्षू हो ! असं म्हणूं नका. माझ्यावर गैर-विश्वास करूं नका. मी कधीं तरी खोटं बोल्लेलं तुम्हास आठवतं का ?

भिक्षु:—नाहीं, भदंत! आपण केव्हांहि मागं तसं बोलला नाहीं.

बुद्ध:—मग आतांच कां बाबानो ! माझ्यावर असा गैरविश्वास करतां ? मी खरखुरं सांगतों कीं मी आतां बुद्ध झालों आहें ! मला खरं धर्मज्ञान प्राप्त झालं आहे ! मी जन्ममृत्यूचा पाश तोडून दुःखमुक्त झालों आहें ! या भवचकांत्न पार निसटलों आहें ! मी तें श्रेष्ट निर्वाण गांठलं आहें !! विश्वास ठेवा ! आणि माझं ऐका !

भिक्षु:—वरं, आपला धर्म-आपण मिळविलेलं ज्ञान-असं आहे तरी काय हें आम्हास ऐकूं द्या. आम्ही तो लक्षपूर्वक ऐकून घेवूं आणि मग पुढं काय करावयाचं तें ठरवूं.

बुद्ध:—ठीक आहे. मग ऐका तर. माझा धर्म काय आहे हें मी तुम्हास सांगतों. भिक्षू हो, जो मुमुक्षु आहे त्यानं हे दोन अंत सोडून दिले पाहिजेत.

भिक्षु:--ते कोणते?

बुद्ध:—पिहला अंत म्हणजे हा की विषयोपभोगांत व ऐषआरा-मांतच सुखसर्वस्य मानणं व त्यांतच रात्रंदिवस अखंड गढून बसणं. हा अंत हीन आहे! ग्राम्य आहे! अनार्य आहे व तसाच अनर्थावह आहे!!

भिक्षु: -- आणि दुसरा अंत ?

बुद्ध:—तो म्हणजे देहदंडण ! आणि तोहि तितकाच दुःखदायक, क्लेशकारक, अनार्य व अनर्थावह आहे ! या दोन टोकांस न जातां तथागतानं अर्तदृष्टि निवळणारा, असा मधला मार्ग शोधून काढला आहे ! तो मार्ग ज्ञानाला, शांतीला, संबोधीला व निर्वाणाला प्राप्त करून देणारा असा आहे !!

भिक्षुः—खरं ?

बुद्ध:-अगदीं खरं.

मिक्षु:--मग तो कोणता ?

बुद्ध:--तो आर्य अष्टांगिक मार्ग.

भिक्षु:--म्हणजे ?

बुद्ध:—म्हणजे हा. सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाचा, सम्यक् कर्मान्त, सम्यक् आजीव, सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति, आणि सम्यक् समाधि. हा असा माझा अष्टांगिक मार्ग आहे. निर्वाण प्राप्तीसाठीं म्हणून महत्प्रयासानं व दीर्घ चिंतनानं मीं तो शोधून काढला आहे. तो कोणत्याहि टोकास न जातां दोन्हीच्या मधून जाणारा आहे. या मार्गानं जो जाईल त्यास अंतर्दृष्टि प्राप्त होऊन ज्ञानलाम होईल नि परमशांति लामेल. त्याला संबोधि प्राप्त होऊन अखेर निर्वाणहि मिळेल.

भिक्षु:—झालें ? हेंच नि एवढंच कां भापण मिळविलेलं ज्ञान ? बुद्ध:—अजून पुष्कळ आहे. मीं एकंदर चार सिद्धांत शोधून काढले आहेत. त्यांना आर्यसत्यें हें नांव दिलं आहे. जगांत सर्वत्र दु:खच दु:ख भरलं आहे हें पहिलं आर्य सत्य.

मिक्ष:--म्हणजे काय?

बुद्धः — म्हणजे हें. जन्म हें दुःख आहे. जरा हें दुःख आहे. व्याघि हें दुःख आहे. अप्रियाचा संयोग व प्रियाचा वियोग हें दुःख आहे. इच्छेप्रमाणें न होणें अगर न मिळणें हें दुःख आहे. हें सर्व संक्षेपानं सांगावयाचं म्हणजे सर्व भौतिक व अभौतिक पदार्थ हे दुःखपरिणामी आहेत.

भिक्षु:--हं, आतां समजलं. तें आम्हास मान्य आहे.

बुद्ध: - दुसरें आर्यसत्य तें हें कीं पुनः पुनः उप्तन होणारी आणि अनेक विषयोपभोगांत रंगून व रुत्न बसणारी तृष्णा, हीच सर्व दुःखो- त्पत्तीची जननी आहे. तीच सर्व दुःखाचं मूळ आहे. ही तीन प्रका-

रची आहे. कामतृष्णा, भवतृष्णा व विभवतृष्णा. ही तृष्णाच सर्व दुःखाची मायकूस आहे. जन्ममृत्यूटा कारण ती हीच होय. इच्यामुळेंच संसारवृक्ष पाळवतो व बहरतो! समजळं?

भिक्षु: होय! भदंत! तें आम्हास पटलं आतां तिसरं आर्य-सत्य कोणतं?

बुद्ध:—या तृष्णेचा वैराग्यपूर्ण ज्ञानप्राप्तीनं संपूर्ण निरोध म्हणजे नाश करावयाचा. हेंच माझं तिसरं आर्यसत्य. याळा दुःखनिरोध आर्य सत्य असं नांव आहे.

भिक्षु:--म्हणजे काय होईछ?

बुद्धः—या तृष्णेचा नारा अथवा उच्छेद झाला म्हणजे सर्व दुःखाचा अंत होऊन निर्वाण प्राप्त होईल. म्हणजे या तृष्णानाशानं मनुष्य सर्व दुःखांतून मुक्त होतो! जन्ममृत्यूच्या भवचकांतून सुटतो! सत्यज्ञानानंदानं तृप्त व शांत होऊन, अखेर निर्वाणाप्रत जातो!!

भिक्षु:--आतां चौथें आर्यसत्य कोणतं तें सांगा म्हणजे झालं.

बुद्ध:—चौथें आर्यसत्य तें मीं तुम्हास प्रथमच सांगितलं आहे. त्यास निरोधगामिनी प्रतिपदा हें नांव मीं दिलं आहे. तोच माझा आर्य अष्टांगिक मार्ग होय. समजलं काय सांगितलं तें?

मिक्षु:—होय, भगवन् , आपण सांगितलं तें सर्व आम्हास सम-जलं व पटलं.

बुद्ध:--मग आतां सांगा तर पाहूं काय समजलं तें.

भिक्षु:—हें सर्व म्हणजे हा संसार दुःख आहे. हें पहिलं आर्यसत्य.

बुद्ध:--ठीक.

भिक्षु:—पुनः पुनः उप्तन होणारी व विषयपंकांत अखंड रुत्न बसणारी तृष्णा—कीं जिला दुःखसमुदय म्हणतात—हें त्या दुःखाचं कारण आहे, हें दुसरं आर्यसत्य. बुद्धः-अगदीं बरोबर.

भिक्षु:—त्या तृष्णेचा वैराग्यानं पूर्ण निरोध करणं हें तिसरं आर्य सत्य. याळाच दुःखनिरोध हें उपनाम आहे. अर्थात् या तृष्णानाशानंच मनुष्य जन्ममृत्यूच्या संसारचक्रांत्न मुक्त होऊन निर्वाणास प्राप्त होतो. असंच नव्हं का ?

बुद्ध :--होय.

भिक्षु:—आणि चौथं आर्यसस्य तें हें कीं आपण प्रथम जो सम्यक संकल्पादि अष्टांगिक मार्ग सांगितला तो शुभमार्ग होय. त्यालाच दु:ख-निरोधगामिनी प्रतिपदा असं म्हणतात.

बुद्ध:-अगदीं उत्तम! फार सुंदर! मिक्षू हो! हीं चार आर्यसत्यें मीं शोधून काढ़कीं आहेत. या मार्गानं गेलं असतां सर्व दुःखाचं निवारण खास-अगदीं खास-होतं. तृष्णेचा नाश झाला म्हणजे दुःखाचा अंत होतो. आणि निर्वाण प्राप्त होतं. तो चमत्कार घडून यावयाचा तर आर्यअष्टांगिक मार्गाचा संपूर्ण अवलंब केला पाहिजे. तो मार्ग चोखाळल्यानं सत्यज्ञान होऊन तृष्णेचा नारा होतो. अर्थात् दुःखाचा अंत होतो. आणि संबोधि प्राप्त होऊन अखेर मनुष्य निर्वाण मिळवितो ! या चार आर्य सत्याचं यथार्थ ज्ञान करून घेतल्यानं व तदनुसार आचरण केल्यानं सर्व संसार दुःखाचा परिहार होऊन शाश्वत शांतीचा परम लाभ होतो. हा धर्म, हा मार्ग मीं शोधून काढला आहे. त्याची व्यवस्था मीं लाविली आहे. पूर्वी हा धर्म, व हा मार्ग कोणीहि ऐकलेला नव्हता. त्याचं ज्ञान, त्याचं दर्शन, त्याचा साक्षात्कार मलाच शाला आहे. मी आतां सर्व पाशांत्न, सर्व दुःखात्न मुक्त झालों अस्न मनाला अखंड शांति लामली आहे ! मिक्षु हो ! जोंपर्यंत् मला याच यथार्थ ज्ञान नव्हतं, दर्शन नव्हतं, साक्षांस्कार नव्हता तोंपर्यंत मनुष्य आणि देव, तसंच मार व ब्रह्मलोक यांचं पूर्ण ज्ञान-संबोधि-मला प्राप्त झाली नव्हतीं पण आतां मला त्याचं यथार्थ व पूर्ण ज्ञान झालं असल्या-

मुळं मला मनुष्य व देव या लोकांतील अत्युच ज्ञानाचा परम लाभ ज्ञाला आहे! माझ्या मनाची शांति आतां पूर्ण व अढळ झाली आहे! हा माझा शेवटचाच जन्म होय! मला आतां पुनर्जन्म नाहीं!!

याप्रमाणें बुद्धाचें भाषण ऐकून त्या भिक्षूंना मोठा आनंद झाला. भगवंताचें त्यांनीं अभिनंदन केलें व त्यांवर त्यांची श्रद्धा बसली. आणि अखेर ते त्यांचे शिष्य व्हावयास तयार झाले!

बुद्राचा हा धर्मीपदेश चालला असतांना आयुष्मान कौण्डिण्याचें मन निवळून बुद्धि उजळत चालली आणि 'जें कांहीं उपन होणारें तें सर्व नाशवन्त आहे ' अशा प्रकारची निर्मल धर्मदृष्टि लाभून त्यास श्रेष्ठ ज्ञान झालें. त्या पंचवर्गीयांपैकीं प्रथम कौंडिण्यास बुद्धोपदिष्ट धर्माचें ज्ञान झालें म्हणून त्यास आज्ञात कौंडिण्य हें नांव पडलें.

भगवंताचा उपदेश संपल्यावर तो आज्ञात कौंडिण्य भगवंतास म्हणाला—भगवन्! मला आपल्या हात्न प्रव्रज्या व उपसंपदा मिलूं दे. भगवान म्हणाले--' बरं आहे. भिक्षो, ये. हा माज्ञा धर्म सुंदर प्रकारानं व्याख्यात आहे. चांगल्या तप्हेनं दुःखाच्या नाशासाठीं ब्रह्म-चर्याचं पालन कर.

या उपदेशानेंच त्याची उपसंपदा झाली.

यानंतर वप्प, भिदय व इतर दोन भिक्षु यांसिंह वरीलप्रमाणेंच ज्ञान होऊन त्यांनींहि भगवंताकडून उपसंपदा घेतली.

तो काल पावसाळीचा असल्यामुळें बुद्धांनीं तीन महिने तेथेंच राहून काढले. त्या वेळीं ते पंचवर्गीय भिक्षु म्हणजे १ कोण्डञ्ज (कौण्डण्य), २ अस्सजि (अश्वजित्), ३ वप्प (वाप्प), ४ महानाम व ५ भिद्धय (भिद्रिक) असे पांच ब्राह्मण ब्रह्मचारी आणि त्यांच्याबरोबर भगवान बुद्ध असे सहाजण तेथें होते. त्यांपैकीं तिघे जण गांवांत जाऊन भिक्षा मागून आणीत व त्या भिक्षान्नावर सहा जणांचा उदरनिर्वाह होई.

या तीन महिन्यांत भगवान दररोज या भिक्षूंना पुढें घेऊन रूप अनित्य आहे, वेदना अनित्य आहे, संज्ञा अनित्य, संस्कार अनित्य, आणि विज्ञान अनित्य आहे. म्हणजे पंच स्कंध हे अनित्य व म्हणून अनात्म आहेत. हेंच थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे जें अनित्य तें दुःख व जें दुःख तें अनात्म.

### षीज अंकुरलें!

महावग्ग १-१-८ (विनय पिटक)

भगवान बुद्ध ऋषिपत्तन—मृगदाव येथेंच तो पावसाळा समग्र राहून काढला. त्या वेळीं वाराणशी येथें एक धनकुबेर श्रेष्ठी (वैश्य) राहत होता. तो मोठा धनिक असून तेथील श्रेष्ठी वर्गांत प्रमुख व अग्रेसर होता. त्याला यश नांवाचा एकुलता एक सुंदर मुलगा असून आईवापाचा तो मोठा लाडका होता. घरीं संपत्ति विपुल असल्यामुळें व यश हा फार लाडका असल्यामुळें, तो वयांत आल्यावर वापाने त्याच्या सुखविलासार्थ स्वतंत्र व सुंदर असे तीन रमणीय महाल वांध-वृत्त दिले. तेथें राहून अनेक सुंदर व तरुण ग्रेमरमणींबरोबर सुखोप-भोग व श्रृंगारविलास करण्यांत तो रात्रंदिवस मग्न झाला. 'खा, पी, चैन कर' हा देहपर्णणानंद गुलाबरावांचा महामंत्र तो सारखा जपत होता इतकें सांगितलें, म्हणजे आणखी अधिक सांगण्याची जरूरी नाहीं.

एके दिवशीं रात्रीं नाचरंग, गाणेंबजावणें, थद्दामस्करी वगैरे प्रेम-प्रमोदिविलास झाल्यावर तेथें जमलेल्या सुंदर व तरुण स्त्रिया तेथेंच झोंपीं गेल्या. यशिंह तेथेंच त्यांच्या शेजारी सुवर्ण मंचकावर शयन करता झाला. पुढें कांहीं वेळानें प्रभातकालीन गार वाऱ्यानें त्यास जाग आली, व तो चटकन् उठून बसला. दिव्याचा खोलीभर मंद



\*

प्रकाश पडला होता. त्या प्रकाशांत त्यानें तेथें श्लेंपलेल्या स्नियांकडे पाहिलें. किती हिडिस देखावा तो ! त्यांपैकीं एकटी तंबोऱ्याला आर्लिग्त निद्रासुख अनुभवीत होती ! दुसरी मृदंगास कवटाळून श्लेंपली होती ! कांशांच्या तोंडांत्रन लाल गलत होती ! कोणाचें मोठमोठयानें घोरणें चाललें होतें! कोणी कांहींच्याबाहींच बडबडत होत्या! कोणाचें वस्न अस्ताव्यस्त होऊन सगलें अंग उघडें पडलें होतें! कोणी हातपाय पसरून आ वासून पडल्या होत्या! हा सर्व विलक्षण व उद्देगकर देखावा पाहून त्याच्या मनांत लज्जा व किलस उत्पन्न होऊन वेराग्याचा एकदम झटका आला! व त्या आवेगांत चटकन् उठून घराबाहेर पडून 'हा ताप!! हा पीडा! हा दुःख! असें ओरडत पळत सुटला.

तो अगदीं उषःकाल होता. भगवान बुद्ध लवकर उठून 'मृगदाव' वनांत सहज फिरावयास चालले होते. त्या वेळीं त्यांच्या कानांवर 'हा ताप! हा पीडा! हा संताप!!' असा करुण आवाज ऐकूं आला. त्यांनीं वाज्ला वळून पाहिलें तो एक सुंदर वस्त्रालंकारभूषित तरुण 'हा ताप! हा संताप! हा पीडा!' असें ओरडत आपल्याकडेच धांवत येत आहे असें त्यांना दिसलें. भगवान तेथेंच उभे राहिले तों इतक्यांत यश वरीलप्रमाणें ओरडत ओरडत त्यांच्याजवळ आलाच. त्याला पाहून भगवान म्हणाले-येथें ताप नाहीं! पीडा नाहीं! संताप नाहीं! दुःख नाहीं!!

यशानें ते शब्द ऐकून भगवंताकडे निरखून पाहिलें. तों त्याच्या संतप्त अंतकरणांत एकदम शांतीचा मधुर गारवा सुटला त्याचा आत्मा आतां समाधानला व मन हळुवारलें! भगवान म्हणाले, 'हे पीडित मनुष्या! तूं कोण?'

यश म्हणालाः—भदंत, मी यश, येथील धनकुबेर श्रेष्ठीचा मुलगा. भगवानः—मग असा ओरडत कां सुटला आहेस? यश:—देवा! काय सांग्रूं माझा ताप! मी या संसारसुखाला विटलों आहें! कोठें जाऊं नि कोणाला भेटूं? कोण माझा हा ताप नि पीडा नि दुःख शमन करील?

भगवान :—खरोखर तुला संसाराचा वीट आला आहें काय ? खरोखर तुला वैराग्य प्राप्त झालें आहे काय ?

यश:—होय, भदंत! मी या संसारसुखाला विटलों आहे! खरो-खर मला तो नकोसा झाला आहे! मला आपण यांत्न मुक्त कराल काय? मला त्या आपत्तींत्न सोडवाल काय?

भगवान:—तुला धर्म समजावून घेण्याची इच्छा आहे काय? तुझ्यांत खरोखर वैराग्य वृत्ति बाणली आहे काय? तुला संसाराचा मनापासून वीट आला आहे काय?

यश:—होय, भदंत! मी संसाराला खराखुरा विटलों आहें. पण अज्न मुनी झालों नाहीं. मग मला धर्माचें रहस्य कळणार कसें ? व या पीडातापासून मुक्त होणार कसा ?

भगवान:—ज्याचें मन इंद्रियावर सत्ताधीश झालें आहे, त्यानें अंगावर सुंदर वस्त्र धारण करून रत्नालंकार चढिवले असले, तरी तो खरोखर मुनिच आहे! धर्म हा बाह्य वेषावर नाहीं. अंत:शुद्धीवर आहे! संसारांत ज्याचें मन मग्न झालेलें असतें, त्यानें अरण्यांत राहून अंगावर यतीचीं वस्त्रें धारण केलीं तरी तो कांहीं मुनि होऊं शकत नाहीं! तो खरा संसारीच होय! ज्यानें मन मुंडलें तोच खरा श्रमण! व तोच खरा मुनि!! ज्यानें स्वार्थबुद्धीवर पाणी सोडलें व सुखेच्छावर जय मिळविला त्यानें काषायवस्त्रें धारण केलीं काय अथवा तुझ्या-सारखीं उंची सुंदर वस्त्रभूषणें धारण केलीं काय, त्यांत कांहीं फरक नाहीं. समजलें काय सांगितलें तें?

यशानें मान हलवून 'होय' म्हणून उत्तर दिलें. नंतर भगवंतांनीं त्याला विहारांत नेंऊन त्यास पुढें बसवून घेऊन आपल्या मधुर अमृत- मय वाणीनें सुंदर धर्मीपदेश केला व सांसरिक दुःख, त्या दुःखाचें कारण, त्या दुःखाचा नाश व त्या दुःखनाशाचा मार्ग या चार आर्यसत्यांचा त्याच्या मनावर चांगला ठसा उमटवून प्रपंचाचें चंचल व दुःखद स्वरूप उघड करून दाखिवलें. तें ऐकून यशाचें मन अधिकच वैराग्यपर वनून चटकन उठून त्यानें भगवंताचे पाय धरून त्यांस साष्टांग नमस्कार घातला व त्यांच्या उपदेशाप्रमाणें प्रव्रज्या प्रहण करून भगवंताचा शिष्य झाला.

पुढें ही बातमी यशाचे मित्र-विमल, सुबाहु, पूर्णजित, व गवां-पित—यांस समजतांच ते धांवतच यशाकडे आले. तेथें आल्यावर त्यांनीं त्याची भेट घेऊन सर्व हकीकत विचारून घेतली. यशाची ती शांत मुद्रा व समाधान वृत्ति पाहून त्यांस मोठा अचंबा वाटला व थोडा बहुत आनंदिह झाला. भगवंताचें दर्शन घेण्याची गोष्ट त्यांनीं यशा-जवळ काढल्यावरून त्यांनें त्या चौघांना घेऊन बुद्धाचें दर्शन करिवलें. गुरुदेवांनीं त्यांना जवळ वसवृन घेऊन सदुपदेश केला व तो त्यांना पटला व मानवला. म्हणून ते चारिह जण भगवंतास तेथल्या तेथें शरण गेले. लगेच डोकें व दाढी मुंडून प्रत्राज्या घेऊन त्यांच्या मिक्षुसंघांत दाखल झाले. यशाचे आणखी पन्नास मित्र होते त्यांना हें वर्तमान कळतांच तेहि भगवंताजवळ येऊन दीक्षा घेऊन त्या संघांत समाविष्ट झाले! याप्रमाणें एकंदर चौपन मिक्षु यशाबरोबर संघांत येऊन प्रविष्ट झाले!

यशाच्या पूर्वी कांहीं दिवस अगोदर कालदेवल असित ऋषीचा भाचा नारद हा भगवंताचा उपदेश ऐकून प्रव्रज्या घेऊन त्यांच्या संघास येऊन मिळाला होता. एकूण पहिल्या वर्षावासाच्या अखेर म्हणजे तीन महिन्यांत सहा भिक्षूंचा आद्य संघ एकसष्टपर्यंत वाढला! बीजाला अंकुर फुटला व भगवंताचा धर्म वाढीस लागला.

नंतर भगत्रान वाराणशी सोडून राजागृहास जाण्यास निघाले. वाटेंत कापास्यवन लागलें. तेथें भद्रवर्गीय तीस क्षत्रिय कुमारांनीं भगवंताचें दर्शन घेऊन, त्यांचा उपदेश ऐकून, त्यांचें शिष्यत्व पत्करून म्हणजे भिक्षु होऊन–संघांत प्रवेश केला. पुढें तेथून तळ हालवून भगवान पुढील मार्गास लागले.

# काइयप-बंधूंची दीक्षा

महावग्ग, १-१-१४

कापास्य बनांतून निघून बुद्ध देव फिरत फिरत नैरंजरा नदीच्या कांठावर असलेल्या उरुवेला येथें आले. तेथें कृष्णाचे भक्त व अग्नीचे उपासक अशा जिंटलांची वस्ती बरीच होती.त्यांच्यांत काश्यप हा सर्वात अधिक मान्यतेस पोंचला होता. तो अत्यंत जाडा विद्वान असून कहर अग्नि-उपासक होता. मोठा धर्मज्ञ म्हणून त्या मगध राज्यांत त्याची मोठी ख्याती होती. त्याच्याजवल पांचशें शिष्य विद्या शिकण्यास म्हणून येऊन राहिले होते. याला विल्व काश्यप असें म्हणत.

उरुवेला येथें आल्यावर बुद्ध काश्यपाच्या घरीं आले. आणि त्यास म्हणाले, 'काश्यपा, मला तुझ्या येथें आजची रात्र काढावयाची सोय होईल काय १ मला कांहीं नको. फक्त निजावयास तेवढी जागा दे म्हणजे झालें. तुझ्या आश्रमांत जुनी अग्निशाला आहे ती दिलीस तरी चालेल. आजची रात्र मी तेथें काढीन. होईल का तेवढी सोय १

बुद्धाचें तें दिन्य तेज व गंभीर मुद्रा पाहून काश्यपाला मोठें आश्चर्य व धन्यता वाटली. तो श्रेष्ठ मुनी व धर्मप्रवक्ता असावा असा त्याचा प्रह झाला. पण तो मनांत म्हणाला ' तो जर माझ्या अग्निशाळेंत जाऊन राहील, तर तेथील घटसर्प त्यास खात्रीनें दंश करील. अर्थात् विचारा मरून जाईल! ही वस्तुस्थिति त्यास कळवावी म्हणून तो भगवानास म्हणालाः मुनिवर्य! माझ्या अग्निशाळेंत राहावयास मी जागा देईन हें खरें. पण एक अडचण आहे.

बुद्धः — ती कोणती, काश्यपा ?

काश्यप:—तेथें एक महा विषारी नागराज राहत आहे. रात्रभर तो शाळेंत फिरत असतो. तुम्ही त्याच्या नजरेस पडलां कीं खात्रीनें तो तुम्हास दंश करील. या भीतीनें मला आपणास तेथें जागा देण्यास संकोच वाटतो.

बुद्ध:—ती नको काळजी तुला, काश्यपा! तेवढीच ना तुझी भीति? काश्यप:—होय, मुनिवर्य!

बुद्ध:—मग ती भीति नको तुला. आज रात्रीं मी तेथें राह्दीन व नाग आख्यास पाहून घेईन. फक्त मला अग्निशाळेंत जागा दे म्हणजे झालें.

यावर काश्यप कांहीं बोल्ला नाहीं. भगवंताच्या इच्लेप्रमाणें त्यानें त्यांस रहावयास जागा दिली. बुद्ध तेथें जाऊन बसले. रात्र झाली. पुढे सर्वत्र सामसूम झाल्यावर मध्यरात्रीच्या सुमारास नाग तेथें आला. अबब! केवढा भयंकर प्राणी तो! असा लांबी नि असा लड़!! तेथें येतांच त्यानें फणा उंच करून इकडे तिकडे पाहूं लागला. त्याला तेथें बुद्ध दिसले. त्यांना पाहतांच अंगांत रागाचा संचार होऊन स्वारी फुसकारूं लागली. भगवान जागृत होतेच. नाग आल्याचें त्यांनीं ओळखिलें. व चुटकन् उठून पद्मासन घाछन आपल्या तयारींत बसले.

त्यांना पाहतांच नागराजानें आपल्या तोंडांत्न विषारी धुराचे छोळ सोंडण्यास सुरुवात केळी. भगवान त्या घटसपींछा पाहून मुळींच डग-मगळे नाहींत. उळट शांत व स्वस्थच राहिछे. तें पाहून नागाळा अधिकच चीड आळी! आतां धुराऐवजीं विषारी ज्वाळा तो ओकूं ळागळा!! त्यासरशी भगवंताच्या शरीरांत्नही ज्वाळा निघूं लागल्या. ज्वाळा म्हणजे काय? प्रत्यक्ष ऊप्र व प्रखर अप्निनारायणच! त्यांत कांहीं तांबड्या, कांहीं निळ्या, कांहीं पिवळ्या, कांहीं गुळाबी, कांहीं ळाळ अशा विविध रंगांच्या महाप्रखर नि अत्यंत तेजस्वी ज्वाळा होत्या

त्या ! हें पाहून नागराजाचा संताप अधिकच वाढला व त्या आवेशांत फाडकन् आपला फणा त्यानें जमिनीवर जोरानें आपटला.

चमत्कार हा कीं तेथेंच तो निश्चेष्ट होऊन पडला ! नंतर भगवंतांनीं तेथून उठून नागाजवळ जाऊन, त्याला उचलून बेऊन आपल्या कमं-डल्ल शेजारी ठेवून दिलें.

रात्रीं अग्निशाळेंत प्रचंड प्रकाश पडलेला पाहून काश्यप मनांत म्हणाला कीं, अरेरे! बिचारा गोतम फुकट प्राणास मुकला!! केवढा अनर्थ हा!!

दुसरे दिवशीं पहाटेस उठून काश्यप काय प्रकार घडला हें पाह-ण्यासाठीं म्हणून अग्निशाळेंत आला. त्याला पाहून बुद्ध म्हणाले, 'ये, काश्यपा, आलास, लान झालें. हा पाहा तुझा नाग! माझ्या तेजानें निस्तेज होऊन माझ्या कमंडळ्जवळ कसा निश्चेष्ट पडला आहे! मी जिवंत राहिलों आणि तोच मृत झाला!'

भगवान जिवंत असून शांत व सुरक्षित आहेत हें पाहून त्यास मोठें आश्चर्य वाटलें. आणि आनंदिह झाला. तो मनांतच पुटपुटला 'शाक्यमुनि खरोखर मोठा श्रमण आहे! आणि त्याची योगशक्तिहि पण मोठी विलक्षण आहे!' हा चमत्कार पाहून काश्यपाची आदर-बुद्धि अधिकच वाढली, व तो त्यांना म्हणाला, 'भदंत! आणखी कांहीं दिवस माझ्या घरींच राहा ना! मी आपली योग्य वरदास्त ठेवीन. त्याच्या विनंतीला मान देजन भगवान तेथें कांहीं दिवस राहिले.

काश्यपाच्या आश्रमाशेजारीं एक सुंदर आमराई होती. तेथें त्यानें भगवंताची व्यवस्था केली. पुढें कांहीं दिवस लोटल्यावर एका रात्रीं अंतरिक्षांत्त चार देव त्यांच्याजवळ आले. अर्थात् ते तेथें आल्यावरोबर त्यांचा प्रकाश अत्यंत देदीप्यमान् असल्यामुळें त्या आमराईभर तो सुंदर शुश्र प्रकाश उजळून राहिला. त्यांच्या दिव्य देहाचा झगझगीत प्रकाश होता तो! ते देव येऊन भगवंताच्या चारी बाजूस जाऊन उमे राहिले

व त्यांचें त्यांचें संभाषण चाल्च झालें. भगवान त्यांना उपदेश करीत होते. उपदेश संपल्यावर देव तेथून परत निघून गेले. अर्थात् तो प्रकाशहि तेथून अस्त झाला. हा प्रकार रात्रीं काश्यपानें पाहिला.

दुसरे दिवशीं सकाळीं तो भगवंताच्या भेटीस आला तेव्हां तो त्यांना म्हणाला, 'भदंत! काल रात्रीं आपल्याकडे आलेले पुरुष कोण? त्यांच्या तेजानें सर्व आमराई प्रकाशमय झाली होती.

'काश्यपा ?' भगवान म्हणाले, 'ते अंतरिक्षांतील देव होते नि माझा उपदेश ऐकावयास आले होते !'

' हं, अस्तं !' असें म्हणून भोजनास छवकर येण्यास सांगून तेथून उठून चाळूं छागछा. वाटेंत तो मनांत म्हणूं छागछा ' शाक्यमुनीचा महिमा फार मोठा आहे. देव देखीछ त्याच्या दर्शनास येतात. पण माझ्याइतका कांहीं तो पुण्यवान नाहीं !'

यानंतर पुढें थोड्याच दिवसांची गोष्ट. चमत्कार असां झाला कीं, ते दिवस पावसाचे नसतां अकरमात तेथें मोठा पाऊस पडला. तो इतका कीं, जिमनीवर पाण्याचा प्रचंड पूर आला. आणि जिकडे तिकडे पाणीच पाणी झालें! नैरंजरा नदी त्या वेळीं दुथडी भरून समुद्राप्रमाणें वाहूं लागली. आमराई कांठावरच असल्यामुळें तेथें पाण्याचा समुद्रच सांचला होता!

काश्यपास वाटलें कीं बुद्ध त्या महापुरांत सांपडून वाहून बुडून मरून गेले असतील. काय प्रत्यक्ष स्थिति आहे हें पाहावें म्हणून एक नाव घेऊन तींत्रन तो तेथें आला. आणि पाहतो तों बुद्धदेव सुरक्षित आहेत! ते जिमनीवर यथेच्छ इकडे तिकडे फिरत आहेत! पाणी त्यांच्याजवळ न येतां दुरूनच परत्रन जात आहे!!

काश्यप त्यांना पाहून नावेंत्र्नच म्हणाला ' भदंत ! आपण सुरक्षित आहां ना ? ' ' होय ' भगवान उत्तरले, ' काश्यपा, मी सुरक्षित आहें. अकालींच केवढा पाऊस हा ! ' असें म्हणत म्हणतच ते आकाशांत चढले आणि अंतराळांतून चालत त्याच्या नावेंत उतरून बसले.

हा प्रकार पाहून काश्यप विस्मयानें दिङ्मूढ़ होऊन गेला व मनां-तच म्हणाला कीं, खरोखर शाक्यमुनि फार महिमाशाली आहे. त्याची योगमाया फार अद्भुत आहे! तरी पण माझी सर त्याला येणार नाहीं! माझ्याइतका तो पुण्यवान नाहीं! खिचत नाहीं!!

इतक्यांत तेथें एक यज्ञमहोत्सवाचा प्रसंग आला. वुद्ध तेथें आल्या-पासून लोक त्यांच्या दर्शनास व उपदेश ऐकण्यास नेहमी येऊं लागले व त्यांची लोकांत प्रसिद्धि पसरून लोकादर वाढत चालला. याचा करयपाला मनांत्न हेवा वाटूं लागल्यास त्यांत अस्वामाविक असें कांहीं नाहीं. मनुष्य स्वभावच आहे तो!

महायज्ञाचा दिवस अगदीं जवळ आला. त्या प्रसंगीं अंगमगध देशां-तील सर्व लोक खाद्यमोज्य पदार्थ घेऊन तेथें येत असत व त्यामुळें काश्यपास फार फायदा होत असे. पण या खेपेस बुद्ध तेथें असल्यामुळें त्याला मोठी चिंता लागून राहिली. तो मनांत म्हणू लागला—'काय करावें ? मोठा पेंच आला. यज्ञमहोत्सव जवळ आला. ठिकठिकाणचे पुष्कळ लोक जमणार. आणि ते अवश्य शाक्य मुनीच्या दर्शनास जाणार. त्याचा उपदेश ऐकणार व त्याचे धन्यवाद गाणार. असें झालें म्हणजे आपणास कोणी विचारणार नाहीं. याला काय युक्ति योजावी, काय तोड काढावी, नि काय उपाय करावा, याचा त्यास मोठा विचार येऊन पडला. अर्थात् या विचारानें तो बेचैन व नाउमेद झाला, हें निराळें सांगावयास नकोच. पण उघड कांहीं बोलतां येईना व कांहीं करतां येईना.

उत्सवाचा दिवस उजाडला. त्या दिवशीं भगवान बाहेर कोठें दिसले नाहींत. सबंध उत्सव संपेपर्यंत ते कोठेंच दिसले नाहींत व कोणास भेटले नाहींत. कोठे होते कोणास ठावूक! उत्सव संपत्यावर काश्यप भगवानाकडे आला व म्हणाला, 'भदंत, आपण माझ्या यज्ञमहोत्सवांत दिसलां नाहीं. तब्बेत—बिब्बेत विघडली होती कीं काय?'

भगवान् उत्तरले, - 'काश्यपा! मी उत्सवांत बाहेर लोकांना न दिसलों तर बरें होईल, असे त्ंच मनांत म्हणत होतास ना ? तुला चिंता पडली होती ना ? झालें मग. मी तें समजलों आणि तुझा मान राखण्याकरितां मी उत्तरकुरूंतील अनवलक्ष सरोवरकडे गेलों होतों झालं. '

हें ऐकून काश्यपास महदाश्चर्य वाटलें व तो मनांत अगदीं मेल्या-सारखा झाला. तरी पण तो मनांत म्हणालाच कीं, 'शाक्यमुनि मोठा आहे खरा. पण माझी सर कांहीं त्याला येणार नाहीं!'

काश्यपाला छेडण्याची ही संधि उत्तम आहे असे समजून भगवान त्याला चटकन् म्हणाले कीं, 'काश्यपा! तं ज्ञानी आहेस हें खरें। आणि सत्य जाणतोस हेंही खरें; पण तें सर्व तुझें व्यर्थ आहे. याचें कारण असें कीं तुझ्या अंतःकरणांत्न अजून अहंकाराचें ठाणें उठलेलें नाहीं. मत्सर हा खरोखर वाईट आहे. तो जोंपर्यंत तुझ्या अंतःकरणांत दवा धरून आहे, तोंपर्यंत तुझ्या अंतःकरणांत सत्यज्ञानाचा खरा प्रकाश केव्हांहि उजळणार नाहीं. तूं आपणास समजतोस तितका पिवत्र झाला नाहींस! तो तुझा भ्रम आहे. मत्सराचा शेवटचा धागा तेवढा तूं आतां तोंडून टाक म्हणजे तूं बंधनांतून मुक्त होशील. तृष्णा टाकून दे! सन्मार्गाच्या वळणावर येण्याला हा एवढाच उपाय तुला मोकळा आहे. बाकीचें सर्व तुझें व्यर्थ होया आतां माझें शेवटचें ऐक—

'न नग्न-चरिया न जटा न पंङ्का, नानासका थण्डिलसायिका वा। रजोजलुं उक्कुटिकण्पधानं, सोधिति मच्चं अवतिण-कंखं॥ ' अर्थः—ज्याची तृष्णा दूर झालेली नाहीं असा मनुष्य नम्न राहून, जटा वाढवून, अंगाला माती फांस्न, उपाशीं राहून, अग्निसेवा करून, जिमनीवर निज्न, भस्म लेपन करून, तपश्चर्या करून केव्हांही पवित्र होऊं शकत नाहीं! या गोष्टी त्यास पवित्र करण्यास मुळींच समर्थ नाहींत! आणि म्हणून त्या व्यर्थ होत!

हा उपदेश ऐकून काश्यपाच्या मनांत चक्क प्रकाश पडला व त्यानें उठून भगवंताचे पाय धरले आणि म्हटलें—भगवन् मला क्षमा करा! मी आपणास शरण आलों आहें. मला प्रवच्या देऊन आपल्या भिक्षु-संघांत दाखल करून च्या!

बुद्धांनी त्यास त्याच्या इच्छेप्रमाणें दीक्षा देऊन त्यास संघांत समील करून घेतलें. त्याच्याबरोबर त्याचे पांचरों शिष्य होते तेही दीक्षा घेऊन संघांत समाविष्ट झाले. पुढें ही गोष्ट काश्यपाच्या दोन भावांस समजली. तेव्हां त्यांनीहि बुद्धास शरण येऊन आपापल्या अडीचरों शिष्यांसहित दीक्षा घेऊन संघांत प्रवेश केला. याप्रमाणें भगवान बुद्धदेव तीन काश्यप बंधु व त्यांचे हजार शिष्य यांना दीक्षा देऊन, त्यांना बरोबर घेऊन पुढें कूच करते झाले.

### राजा विंबसारास उपदेश

महावग्ग, १-१-१७

याप्रमाणें सुप्रसिद्ध महाविद्वान काश्यप बंधुत्रयांनीं बौद्ध धर्माची दीक्षा घेऊन मिक्षुसंघांत प्रवेश केला, ही नवलकथा पुढें विद्यु-देगानें चारी दिशेस वणन्याप्रमाणें पसरून लोकांच्या चर्चेचा मुख्य विषय होऊन बसली. जावें तिकडे बुद्ध भगवंताच्या गोष्टीच गोष्टी! त्यांची तपश्चर्या, त्यांचा उपदेश, त्यांचा थोर महिमा, अगाध ज्ञान, व अलौकिक नवलकथा, हाच एक विषय सर्वांच्या—लहानथोरांच्या—तोंडीं

होऊन बसला. ज्याला त्याला भगवंताकड़े जाण्याची हांव सुटली व त्यांच्या दर्शनास लोक फार आतुर झाले! नित्य त्यांच्या दर्शनास व उपदेश ऐकण्यास लोकांच्या झुंडीच्या झुंडी येऊं लागल्या व त्यांचें निवासस्थान पुण्यक्षेत्राचें एक मोठें तीर्थ बनलें!!

अशा रीतीनें उरुवेला येथें कांहीं दिवस राहून भगवान तेथून आपला तळ हालवून गयाशीर पर्वतावर येऊन राहिले आणि मग तेथून राजगृहाला आले. तेथें आल्यावर त्यांनीं आपला मुक्काम लडीवनांत केला. या वेळीं त्यांचा शिष्यपरिवार बराच मोठा होता.

भगवान बुद्ध देव राजगृहाशेजारीं लडीवनांत येऊन उतरले आहेत ही बातमी राजा विंबसारास लागतांच तो आपल्या सर्व परिवारानिशीं दरवारी थाटानें त्यांच्या दर्शनास गेला. तेथें गेल्यावर भगवंताजवळ जाऊन, त्यांस दोन्ही हात जोडून नमस्कार करून मोठ्या अदबीनें बाज्स सरकून बसलाः भगवंतांनीं त्या वेळीं त्यास आपल्या अमृत वाणीनें अत्यंत सुंदर उपदेश केला आणि तो राजास फार आव-ख्ला. उपदेश संपल्यावर राजा हर्षचित्त होऊन दोन्ही हात जोडून म्हणालाः—भगवन्! आपलें दर्शन होतांच मला माझी पूर्वस्मृति जागृत झाली. पूर्व वयांत मला पांच गोष्ठींची मोठी इच्छा होती.

भगवानः — त्या कोणत्या ? राजा !

विंबसार:—मी राजा व्हावें ही पहिली इच्छा. माझ्या राज्यांत भग-वान बुद्ध यावेत. ही दुसरी इच्छा.

भगवानः आणि तिसरी ?

विवसार:—मी तथागताचें पूजन करावें ही तिसरी इच्छा. भग-वंतांचा उपदेश ऐकावा ही चौथी आणि त्यांच्या धर्माचीं श्रेष्ठ तत्त्वें ऐकून समजून व्यावीं ही पांचवी व अखेरची इच्छा. त्याप्रमाणें, भगवन् आज सर्व घडून आलें. केवढा भाग्यवान मी! मी कृतकृत्य झालों आणि माझा जन्म धन्य झाला! आपला उपदेश अमौल्य आहे. भगवानः—तुला पटला काय ?

विवसार:—होय, भगवन् ! मला तो अगदीं आवडला नि संपूर्ण पटला ! धर्मविचारांत व आचारांत आजकाल जी उल्थापाल्थ झाली आहे तो भगवंतांनीं जुळवून विसकटलेली घडी पुनः व्यवस्थित वस्विलेली आहे. आजपर्यंत जें कांहीं गुप्त ठेवण्यांत आलें होतें तें भगवंतांनीं उघड करून दाखवून सामान्य माणसाचा भ्रम दूर केला आहे, वाट चुकलेल्या मुमुक्षूला सत्यज्ञानाचा सरळ मार्ग दाखवून त्याला शाश्वतशांतीचा पूर्ण लाभ करून दिला आहे. अज्ञानांधकारांत भगवंतांनीं ज्ञानदीप पाजळून सर्वत्र प्रकाशच प्रकाश उजळून सोडला आहे ! मी बुद्धांला शरण आलें आहें ! धर्माला शरण आहें ! संघाला शरण आलें आहें !!

असें म्हणून तो बुद्धाचा उपासक झाला.

नंतर तेथून निघावयाच्या वेळीं हात जोडून भगवंतास म्हणालाः— 'भगवन् ! गुरुदेवांनीं आपल्या सर्व भिक्षुगणांसहित उदईक माझे घरीं भोजनास येण्याची कृपा करावी.' या विनंतीस तथागतांनीं मौन स्वीकारून मूक सम्मति दिली.

दुसरे दिवशीं वाड्यांत भोजनाचे उत्तम उत्तम पदार्थ तयार करवून भोजनाची सर्व सिद्धता झाल्यावर भगवंतास त्याप्रमाणें वदीं पोंचविण्यांत आली. वदीं येतांच भगवान उठून चीवर धारण करून, हातांत भिक्षा-पात्र घेऊन आपल्या भिक्षुपरिवारासहित राजवाड्याकडे निघाले.

राजा वाड्याच्या मुख्य दारावर त्यांची मार्गप्रतीक्षा करीत उभा होता. बुद्ध तेथें येतांच दोन्ही हात जोडून नमस्कार करून आदर-सत्कारपूर्वक त्यांना वाड्यांत घेऊन जाऊन भोजनशाळेंत योग्य ठिकाणीं नेऊन बसविछें. नंतर सर्व भिक्षु छोक आपापल्या स्थानावर बसल्यावर सर्वांना सुप्रास भोजनाची उत्तम मेजवानी दिछी. भोजन करून सर्वजण संतृप्त व संतुष्ट झाल्यावर राजा हात जोडून भगवंतास नम्रतापूर्वक म्हणाला, भदंत! माझी वेळुवन नांवाची सुंदर बाग गांवापासून थोड्याच अंतरावर आहे. भगवान येथें आले म्हणजे त्यांस उतरण्याची व राहण्याची तशी चांगली सोय नाहीं. ती अडचण दूर व्हावी म्हणून मी माझी ती वेळुवन बाग आपल्या भिक्षुसंघास दान देतों. त्याचा स्वीकार करून मला धन्य करावें!

असें म्हणून ती सुंदर ऐषआरामाची बाग राजानें भगवंतास अर्पण केळी व त्यांनीं तिचा स्वीकार केळा. तेव्हांपासून बुद्ध जेव्हां जेव्हां म्हणून राजगृहास येत, तेव्हां तेव्हां ते बहुतेक या बेळुवनांतच मुकाम करून राहत.

राजा बिंबसार भगवानाचा भक्त व उपासक झाला ही बातमी राजगृहांत व त्याच्या राज्यांत हां हां म्हणतां पसरली. मग आता
विचारतां काय १ जो उठला तो बुद्धभगवंताच्या दर्शनास म्हणून येऊन
त्यांचा उपदेश ऐकून,दीक्षा घेऊन तेथल्या तेथेंच संघांत प्रवेश करूं
लागला.कोणाचा नवरा, कोणाचा मुलगा,कोणाचा वाप, कोणाचा भाऊ
असे कैक कर्ते लोक दर्शनास म्हणून येऊन तेथल्या तेथेंच प्रपंच
त्याग करून भिक्षु होऊं लागले! वेलुवनांत प्रवज्या देणेचा धूमधडाका
चाल्र झाला. अशा रीतीनें थोडयाच अवधींत भगवंताच्या भिक्षुसंघांत
बरीच भर पडून तो चांगला बालसेदार दिसूं लागला!

यानंतर मगध राज्यांतील महातीर्थ या गांवचा महाकाश्यप नांवाचा व उज्जयिनीचा महाकात्यायन नांवाचा असे दोन विद्वान ब्राम्हण बुद्धाचें शिष्यत्व प्रहण करून संघांत प्रविष्ट झाले.

याप्रमाणें संघ दिनेदिने वाढत चाल्ला. याचा परिणाम पुढें असा झाला की भिक्षंच्या स्वभाववैचित्र्यामुळें व विचारभिन्नतेमुळें वर्तनांत फरक पडत जाऊन संघांत गोंधळ, धुसफुस, तंटेबखेडे व बजबजपुरी माजून राहिली. ही गोष्ट भगवंताच्या कानावर गेली. तेव्हां त्यांनीं संघांत शिस्त व व्यवस्था नांदण्यासाठीं म्हणून कांहीं नियम केले. आचार्य अगर अध्यापक यांनीं पाळावयाचे नियम, शिष्यांनीं पाळावयाचे नियम, शिष्यांनीं पाळावयाचे नियम, दिनचर्येचे नियम, भिक्षेचे नियम, उपसंपदेचे नियम, उपासकांनीं पाळावयाचे नियम असे अनेक नियम व उपनियम करून सर्व भिक्षेची सभा बोळावून त्या सभेंत ते नियम जाहीर केले. त्यावरोवरच थोडासा धर्मीपदेश केला. आणि शेवटीं आपल्या धर्मीचें सारसर्वस्व म्हणून ही पुढील गाथा म्हणून दाखविली.

#### सन्द पापस्स अकरणं कुसलस्स उपसंपदा । सचित्त-परियोदपनं पतं बुद्धानुसासनं ॥

ध. प. १४-५

भावार्थः—सर्व पापाचा त्याग, सर्व पुण्यकर्माचा संचय व तसेंच चित्त सदैव निर्मळ व पवित्र राखणें हेंच बुद्धाचें अनुशासन आहे.

याप्रमाणें त्या वाढत्या संघाला यमनियमाचें बंधन घाळून तो सुन्यवस्थित व सुसंघटित केला. हे सर्व नियम पुढें विनयपिटक प्रथात सूत्ररूपानें संप्रहीत करून ठेवण्यांत आले आहेत.

## सारीपुत्र व मौद्गलायन यांचें शिष्यत्व

महावग्ग १-१-१८

विंवसार राजाच्या कारकीर्दींत राजगृहांत पार मोठे विद्वान व कर्मठ ब्राह्मण व परिव्राजक राहत असल्यामुळें त्या काळीं ती राजधानी विद्येसाठीं म्हणून पार नांवाजळेळी होती. त्यांपैकीं संजय नांवाचा एक जाडा विद्वान आचार्य होता. त्याच्याजवळ पुष्कळ विद्यार्थी विद्या शिकावयास म्हणून येऊन राहिळे होते. त्यांत सारीपुत्र व मौद्गळायन हे प्रमुख शिष्य होते. दोवेहि ब्राह्मण असून त्यांच्यांत दाट मैत्री होती. ते अत्यंत बुद्धिमान असून स्वभावानें पार प्रेमळ व भाविक होते. त्यांना सत्यधर्म समजून घेण्याची फार उत्कंठा लागली होती. त्यांनीं आपापसांत असें बोव्हन घेतलें होतें कीं, त्या दोघांपैकीं ज्यास अगोदर मोक्षज्ञान होईल, त्यानें तें दुसऱ्यास शिकवावें.

एके दिवशीं सारीपुत्र हा भिक्षेसाठीं गांवांत फिरत असतां त्याला वाटेंत भगवान बुद्धदेवाचा अश्वजित् नांवाचा शिष्य भेटला. तोहीं नगरांत भिक्षाटनार्थ चालला होता. सारीपुत्रानें त्यास पाहिलें. त्याचा तो गंभीर व प्रसन्न चेहरा पाहून सारीपुत्रास तो कोण आहे हें समज्जन घेण्याची इच्छा झाली. व म्हणून तो त्याच्याजवळ आला व म्हणाला, हे बंधो! आपली मुद्रा तेजस्वी व शांत दिसत आहे. आपण कोण आहा व कोणता धर्म पाळता हें मला कृपा करून सांगाल का? आपलें नांव काय ? त्याला अश्वजित् उत्तरला—माझें नांव अश्वजित आहे.

सारीपुत्रः—आपण कोणाचे शिष्य आहा ?

अश्वजित्:---मी भगवान बुद्ध देवाचा शिष्य आहे.

सारीपुत्र:---आपला धर्म ?

अश्वजित्:---मी त्या भगवंताचा धर्म पाळतो.

सारीपुत्रः—मला तो धर्म समजावून सांगाल का ?

अश्वजित्:—नाहीं, मला तितकें ज्ञान अजून आलें नाहीं. मी अगदीं नवीन शिष्य आहे.

सारीपुत्रः—बुद्धानें आपणास काय सांगितलें? कोणता उपदेश दिला? अश्वजित्ः—तें सर्व आतां मला इथं सांगतां यावयाचें नाहीं. पण त्याचें सार थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे तें असें:—

#### ये धम्मा हेतुष्पभवा हेतुं तेसां तथागतो। तेसांच यो निरोधो एवं वादी महासमनो॥

अर्थ सगळ्या वस्तु ज्या कारणापासून उप्तन्न होतात तें कारण तथागतानें आम्हास सांगितले आहे व त्या कारणाचा नाश कसा होतो हेंहि पण त्या महाश्रमणानें आम्हास उपदेशिलें आहे. सारीपुत्रः--म्हणजे ? त्यांत तुला काय बोध झाला ?

अश्वित्:—संसारांतील सर्वे पदार्थ हेतुप्रभव आहेत, म्हणजे त्यांच्या उत्पत्तीला कांहीं तरी एक कारण आहे; त्या कारणाची उत्पत्ति, त्याची निवृत्ति व त्या उत्पत्ति व निवृत्तीचा मार्गे त्यांनीं आम्हांस उत्तम प्रकारें समजावून दिला व तो आम्हांला समजला व पटला.

सारीपुत्रः — ठीक, पण गड्या! आपले बुद्ध भगवान आम्हालाहि उपदेश देतील का? आमचें अज्ञान दूर करतील का?

अश्वजित्:—(मान हालवून) हो हो. अलबत् कां नाहीं? जरूर करतील. तुम्ही या तर खरे म्हणजे तुमची सहजच खात्री पटेल.

सारीपुत्रः—भगवान कोठें राहतात हर्छीं ?

अश्वजित्:—त्यांचा मुक्काम वेणुवनांत आहे सांप्रत.

सारीपुत्र:—वरें. आम्ही तेथें येऊन भगवंताचें दर्शन घेऊं.

असे म्हणून सारीपुत्र तेथून पुढें झटकला व अश्वजित्नें आपला रस्ता सुधारला.

सारीपुत्र तेथून जो निघाला तो सरळ मौद्गलायनाजवळ आला व त्याला वाटेंत घडलेली सर्व हकीकत त्यानें सांगितली. मौद्गलायनासिह ती ऐकून आनंद झाला. व त्या दोघांनीं मिळून भगवंताकडे जाण्याचा निश्चय करून ती गोष्ट आपल्या इतर सोबत्यांसिह कळिविली. संध्या-काळ होईतोंपर्यंत ही बातमी मुखावाटे अडीचरों शिष्यांत पसरून, ते सर्वजण त्यांच्याबरोबर निघण्यास तयार झाले.

आपले सर्व शिष्य बरोबर घेऊन सारीपुत्र व मौद्गलायन बुद्ध भग-वानाच्या दर्शनास जात आहेत ही गोष्ट आचार्य संजयास कळतांच धांवतच तो सारीपुत्राजवळ आला. व त्यास म्हणाला—'सारीपुत्रा! तुम्ही बुद्धाच्या दर्शनाला जात आहा म्हणे. हें खरें काय?

सारीपुत्रः—होय, तें खरें आहे.

संजय:--माझी गोष्ट ऐकाल तर तुम्ही तेथें जाऊं नये.

सारीपुत्र: --- कां ? त्यांत काय वाईट आहे ?

संजय: --अरे ! तो मोठा मायावी आहे ! पक्का छबाड आहे ! वाटेल त्या थापा मारतो व अज्ञ छोकांस फासांत पकडतो !!

सारीपुत्र:—मग आम्ही काय अल्लंड आहों की काय ? आपल्याच हाताखालीं तयार झालों आहो की ! थापांना आम्ही थोडेच भीक घालणार आहो. तो मोठा श्रमण आहे म्हणतात. जातो झालं. त्यांत आपल्याला काय इतक वाईट वाटतं ?

संजयः—माझं मत विचाराल तर तुम्ही तेथें जाऊं नका. काय तुम्हास पाहिजे असेल तें मला विचारा कीं. मी सर्व सांगतो तुम्हांला. आम्ही तिघे मिळून आपल्या संघाची जोपासना करूंया.

सारीपुत्रः — आमचा निश्चय ठरलाय जाण्याचा. त्याप्रमाणें आम्ही जाणार नि भगवान बुद्धाचें दर्शन घेणार !

असें म्हणून सारीपुत्र व मौद्गलायन अडीचरों सहाध्यायी बरोबर घेऊन बुद्ध दर्शनार्थ वेणुवनाकडे चालते झाले.

तेथें गेल्यावर भगवंताचें दर्शन घेऊन त्यांच्या चरणावर मस्तक ठेऊन ते म्हणाळे—भदंत, आम्ही आपळे शिष्य होऊन संघांत येवूं इच्छितों. तर आम्हास उपदेश देऊन प्रवज्या नि उपसंपदा द्याः

हें त्यांचें भाषण ऐकून बुद्धास आनंद झाला व ते त्यांना यथोचित उपदेश करून म्हणाले— आयुष्मन्! हा माझा धर्म सुव्याख्यात आहे. म्हणजे सुप्रतिपादित आहे. दुःखशमनार्थ उत्तम प्रकारें तुम्ही ब्रम्हचर्याचें म्हणजे आर्य अष्टांगिक मार्गाचें पालन करा! म्हणजे तुम्ही संसारमुक्त अर्थात् दुःखमुक्त व्हाल.

या उपदेशानेंच त्यांची उपसंपदा झाली.

याप्रमाणें सारीपुत्र व मौद्गळायन आपल्या अडीचरों सहाध्यायां-निर्शी भिक्षुदीक्षा घेऊन बौद्ध संघांत दाखळ झाळे.

## दानशूर श्रेष्ठी अनाथपिंडक

चुछवग्ग ६-३-१

मुदत्त नांवाचा दानशूर श्रेष्ठी श्रावस्तीचा राहणारा. तो क्रोडोपित असून श्रास्वतीचा नगरशेट होता. कांहीं कारणावरून तो राजगृहीं आपल्या मेहुण्यास मेटण्यास म्हणून आळा होता. या खेपेस तो आळा, त्या वेळीं त्या मेहुण्याची बरीच धांदळ उडाळी होती. तो कोणत्या तरी महत्त्वाच्या कामांत गुंतल्यासारखा दिसत होता. क्षणोक्षणीं आंतबाहेर अशा त्याच्या सारख्या येरझारा चाळल्या होत्या.

त्याची ती गडबड पाहून तो आपल्या मेहुण्यास म्हणाला, 'या खेपेस आपली फार गडबड दिसते. माझ्याशीं शब्द देखील बोलण्यास आपणास फुरसत दिसत नाहीं. घरीं कांहीं उत्सव समारंभ आहे कीं काय?'

मेहुणा म्हणाला:—सुदत्त ! तुम्हीं म्हणतां तें खरें आहे. मात्र उत्सव समारंभ असा कांहीं नाहीं. पण गडबड आहे हें खरें. उदईक भगवान बुद्ध देव येणार आहेत माझ्या घरीं भिक्षेला. त्या तयारीच्या गडबडींत आहे मी तूर्त गुंतलेला. तेवढ्याचसाठीं मला तुमच्याशीं बोळ्न तुमचा समाचार घेतां आला नाहीं. इतकेंच. क्षमा करा.

सुदत्ताला बुद्ध देवाची कीर्ति व महिमा ऐकून माहीत होता. तथा-गताची प्रशंसा त्याच्या कानावर विपुल आली होती. पण त्या सर्वावर त्याचा बसावा तितका विश्वास बसला नव्हता. तथापि भगवंताविषयीं त्याची आदरबुद्धि मात्र कांहीं कमी नव्हती. तो त्यांचा प्रत्यक्ष उपासक जरी झाला नव्हता, तरी त्याची भक्ति व निष्ठा त्यांच्यावर पूर्ण होती, यांत कांहीं संदेह नव्हता. त्यांना प्रत्यक्ष पाहण्याचा प्रसंग त्याचा हा पहिलाच. ही आयती संधि अनायासे चाळ्न आलेली पाहून त्यास मोठें समाधान वाटलें. व तेथें आल्यावर त्यांची थोडीशी परीक्षा पाह- ण्याचें त्यानें मनांत ठरिवेलें. हेतु हा कीं तथागत त्या कसास उतरत्यास आपण त्यांचा उपदेश घेऊन त्यांचें शिष्यत्व पत्करावयाचें. अलीकडे अशी गम्मत झाली होती कीं त्याचें मूळचें सुदत्त हें नांव प्रचारांत्न पूर्ण बुजून जाऊन अनाथिपंडक हेंच नांव सर्वत्र रूढ झालें होतें. व त्या नांवानेंच तो तेव्हां ओळखला जात होता.

दुसरे दिवशीं भगवान हातांत भिक्षापात्र घेऊन व चीवर धारण करून संघासहित श्रेष्ठीच्या घरीं आले. श्रष्ठीनें घरीं येतांच त्यांचा चांगला आदरसत्कार करून योग्य स्थानीं त्यांना आण्न बसविलें व त्यांची पूजा वगैरे केली. नंतर भोजनाची तयारी चालली. अर्थात् जेवणाची व्यवस्था अत्युक्तम होती हें निरालें सांगावयास नकोच. भगवान भोजन करून संतृप्त व संतुष्ट झाले. व हस्तप्रक्षालन करून सभास्थानी येऊन बसले. त्या वेळीं त्या श्रेष्ठीचे आप्तइष्ट व इतर ज्ञाति-बांधव तथागताचा उपदेश ऐकण्यास म्हणून आपापल्या जागीं येऊन बसलें होते. त्यांतच अनाथपिंडक हाही जाऊन बसला.

भगवान समास्थानीं येऊन स्वस्थानीं विराजमान झाल्यावर त्यांनीं एकवार श्रोतृवृंदावरून बारकाई नें दृष्टि फिरविली. तों त्या वैश्य समाजांत बसलेला अनाथपिंडक त्यांना दिसला. त्याला पाहतांच स्मितहास्य करून बुद्धदेव त्याला म्हणाले 'सुदत्ता! तितका लांव कां १ ये असा माझ्याजवल! इथं समोर बैस माझ्या! कारण आज तं इथं अतिथि म्हणून आला आहेस. ये, असा पुढें येऊन बैस! तुला माझा धर्मीपदेश ऐकावयाचा आहे ना १ मग, लांव कां १ इथं जवल ये!'

'सुदत्त' या नांवानें भगवान त्यास हांक मारतांच तो विस्मय-चिकत होऊन मनांत फार ओशाळल्यासारखा झाला. भगवंतानें आपल्या मनांतील विचार नेमका ओळखला हें पाहून त्यास महदाश्चर्य वाटलें. व तथागत हे सर्वज्ञ सुगत आहेत अशी त्याची खात्री झाली. चटकन तो तेथून उठला व भगवंताजवळ जाऊन भक्तिपूर्वक त्यांच्या पायावर आपळें डोकें ठेऊन साष्टांग नमस्कार घाव्रन त्यांच्या शेजारीं जाऊन बसला. बुद्धांनीं त्या श्रोतृवृंदाला साजेल असा प्रसंगोचित मधुर धर्मीपदेश केला व तो तेथील श्रोतृवृंदाला फार फार आवडला.

धर्मीपदेश संपत्यावर अनाथपिंडक उठून उभा राहिला व हात जोडून म्हणाला, 'भदंत! आपला उपदेश ऐकून मी धन्य झालों. मी भगवंतास शरण आलों आहे. धर्मास शरण आलों आहे. संघास शरण. आलों आहे. माझा उपासक म्हणून स्वीकार करावा. आणि उदईक संघासहित माझ्याकडे भोजनास यावे.'

बुद्धांनीं हें त्याचें आमंत्रण मौन धरून स्वीकारलें.

नंतर अनाथिपंडकानें श्रेष्टीच्या घरीं उत्तम भोजन तयार करवून भगवंतास बोळावून आणून त्यांस व त्यांच्या संघास उत्तम सुप्रासाचें भोजन घातळें. आणि भोजन झाल्यावर बुद्धास हात जोडून म्हटळें कीं, 'भदंत! येता पावसाळा आपण आमच्या श्रावस्ती येथेंच काढवा. त्या वेळीं मी जरूर भगवंताची योग्य वरदास्त राखीन. आमचा राजा प्रसेनजित असून तो फार धार्मिक व उदार आहे. मी तेथींळ रहिवासी असून माझा जमीनजुमळा व घरदार सर्व तेथेंच आहे. या माझ्या आमंत्रणाचा स्वीकार करून भगवंतानें मळा धन्य करावें!' त्या अनाथिपंडकाचें हें भाषण एकून भगवान थोडेसे हंसळे व त्याच्या विनंतीस मानेनेंच आपळा रुकार दिळा.

## पिता-पुत्र-भेट

जातक अहकथा (निदान)

भाषान बुद्धाच्या धर्मचक्रप्रवर्तनाची वार्ता सर्व देशभर प्रसृत झाली. दूरदूरचे व ठिकठिकाणचे विद्वान व धर्मजिज्ञासु लोक लांबलांबचा प्रवास करून त्यांचा उपदेश ऐकण्यास व धर्म समजावून घेण्यास त्यांच्या दर्शनास येऊं लागले. होतां होतां ही ग्रुभवार्ता पुढें किपल-वस्त्सिहि जाऊन थडकली. अर्थात् ग्रुद्धोदनाच्या कानावर ती नित्य जाऊं लागली. रोज त्याच्या कानावर बुद्धाच्या अलैकिक चमत्काराच्या व दिव्य उपदेशाच्या कांहीं ना कांहीं तरी गोष्टी जाऊं लागल्या. त्या गोष्टी ऐकून तो त्यांतल्या त्यांत आपल्या दु:खांत सुख मानीत असे.

याप्रमाणें सिद्धार्थ बुद्ध झाल्यावर जवळ जवळ चार पांच वर्षें छोटछीं. शुद्धोदनाचें या वेळीं वय ९५—९६ वर्षांचें होतें व तो फार थकला होता. अर्थात् त्याला पुत्र दर्शनाची इच्छा होऊन सिद्धार्थाचें मुखावलोकन करण्यास तो मोठा उत्सुक झाला असल्यास त्यांत काहीं नवल नाहीं. त्याला पुत्रदर्शनाची तीत्र इच्छा झाली आणि म्हणून त्यानें आपली इच्छा त्यास श्रुत करण्यास आपला एक सरदार पाठविला; पण तो भगवंताजवळ जाऊन त्यांचा उपदेश ऐकून तेथेंच भिक्षु होऊन राहिला. नंतर सिद्धार्थाचा परमित्र कालउदायी नांवाचा होता. त्यास त्याजकडे पाठविण्यांत आलें.

या वेळी भगवान राजगृह येथे राहत होते. तो मित्र तेथें जाऊन भगवंतांस भेटून त्यांस म्हणाला :— भगवन्, मी आपल्या पिताजी-कडून आलें आहें.

भगवान:—अस्सं, ठीक. पिताजी कुशल आहेत ना ? कपिलवस्तु सुखी आहे ना ? सर्व ठीक आहे ना ?

उदायी:- होय भगवन्.

भगवान: — पिताजीचा काय निरोप आहे ?

उदायी: — त्यांची इच्छा अशी आहे कीं आपण एकवार किएठ-वस्तूस येऊन त्यांस दर्शन द्यांवें! ते आतां फार वृद्ध झाले आहेत! अगदीं थकले आहेत! भगवंताच्या विरहानें फार कष्टी व दुःखी झाले आहेत! मरणापूर्वी एकदा तरी भगवंताला डोले भरून पाहवें असें त्यांच्या मनांत फार फार आहे. नि आपला धर्म आपल्या तोंडून ऐकावा असा सारखा ध्यास लागला आहे. त्यांनीं मला मुद्दाम भगवंताकडे पाठवून आपला निरोप कळविण्यास आज्ञापिलें आहे. मग भगवान पिताजीची ही इच्छा तडीस नेणार नाहींत काय ? कपिलवस्तूस भेट देऊन तेथील लोकांचे डोळे धन्य करणार नाहींत काय ?

भगवान: — येईन, येईन, अगदीं अवश्य येईन. जा, पिताजीस कळव की तथागत तेथें छवकरच येणार आहे. व पिताजीस भेटणार आहे.

असें सांगून त्या काल-उदायीस परत पाठवून दिलें.

भगवान बुद्ध देव लवकरच किपलवस्त्स येणार ही वातमी वाज्याप्रमाणें गावांत हां हां म्हणतां सर्वत्र पसरली. मग काय सांगावा त्या लोकांचा आनंद! आपला युवराज घर सोडून वनांत जाऊन तपश्चर्या करून श्रेष्ठ धर्मज्ञान मिळवून, फिरून किपलवस्तुस येऊन दर्शन देत आहे, ही आनंददायक बातमी कानावर येतांच जो तो आनंदानें व संश्रमानें नाचूं लागला!! काय त्यांचा उत्साह नि क्षेत्रदा त्यांचा उल्हास!! भगवंताचें सुस्वागत करण्यास म्हणून त्यांनीं रात्रंदिवस खपून आपलें नगर स्वर्गाप्रमाणें शृंगारून त्यांचे दर्शन घेण्यास चातकाप्रमाणें मार्गप्रतीक्षा करीत बसले.

इतक्यांत बातमी आली की भगवान किपल्लवस्तूजवळ येऊन उतरले आहेत. ही बातमी समजतांच गावांत एकच आनंद उपाळला ! मंगल-वाधें वाजूं लागलीं ! लोक हर्षनिर्भर होऊन रस्त्यावर, मैदानावर, माडीवर, गच्चीवर, जेथें जागा सांपडेल तेथें जमून गर्दी करूं लागले ! राजा शुद्धोदन आपली दरबारी मंडळी बरोबर घेऊन राजवैभवानें आपल्या विजयी पुत्रास-सिद्धार्थास-आतां भगवान बुद्ध देवास-भेटण्यास सामोरा गेला.

काय सांगावा तो अपूर्व प्रसंग! पितापुत्राची भेट! तशांत वृद्ध पित्याची व विजयी पुत्राची भेट!! फार दिवसाची भेट!! वाचक हो,

तो प्रसंग तुम्हीं आपल्या कल्पनेनेंच ओळखा !! आम्हास तो वर्णना-तीत आहे !! भगवंताचें तें दिन्य सौंदर्य नि ती अपूर्व कांति आणि तसेंच तो त्यांचा प्रशांत व सुप्रसन्न मुखचंद्र दूरूनच पाहून त्या पिताजीचा आनंदसागर उचंबळूं लागला तर त्यांत अश्चर्य तें काय ?

खरोखर चातकावर आतां अमृतवृष्टि झाळी ! दरिद्याला कामधेनु भेटली ! मोराला मेघदर्शन झालें ! आणि ग्रुद्धोदनाला भगवान बुद्धदेव दिसला ! येतां येतां भगवान अगदी जवळ आला ! शुद्धो- दनाचे डोळे धन्य झाले ! व त्याचा जन्म कृतकृत्य झाला !!

भगवान पिताजीच्या जवळ येतांच शुद्धोदनास जें काय झालें तें सांगून पुरवत नाहीं. त्याचा कंठ दाटून आला—डोळ्यांतून आनंदाश्रु वाहूं लागले—वाणी कुंठित झाली—सर्व शरीर रोमांचित झालें! तोंच पितापुत्राची दृष्टादृष्ट झाली! शुद्धोदन—सिद्धार्थाची भेट झाली! होय, सिद्धार्थच तो त्या शुद्धोदनाचा!! जगाचा जगद्धंच जगद्गुरु, श्रेष्ठ धर्माचा महामहोपदेशक, सत्यज्ञानाचा श्रेष्ठ प्रवक्ता, मानवांचा उद्धारकर्ता, त्रैलोक्यवंच भगवान बुद्धदेव!! पण त्याच वेळेस शुद्धोदनाचा तो सिद्धार्थच!!!

पितापुत्राची भेट झाल्यावर बुद्धाच्या इच्छेप्रमाणें सर्वजण तेथील न्यग्रोधारामांत आले. तेथें गेल्यावर भगवान आपल्या आसनावर जाऊन बसले. त्यांच्यासमोरच जवळ शुद्धोदनहीं बसला, व इतर मंडळी जरा अंतरावर जागा पाहून स्थानापन झाली.

शुद्धोदनाच्या मनांत त्यास पूर्वीच्या आवडत्या नांवानें 'सिद्धार्थ' म्हणून हाक मारावी असें आछें; पण भगवंताची ती शांत, तेजस्वी व गंभीर मूर्ति पाहून तो विचार मनांतल्या मनांतच जिरला! भगवंतानें मात्र हें जाणलें. इतक्यांत शुद्धोदन म्हणाला: भगवंता, मी आतां फार महातारा झालों आहे. माझ्याकडून तो राज्यकारभार आतां निभाजन

नेणें होत नाहीं. तुझ्यावर तो सोंपवावा म्हणतों. पण मीं तें तुला दिल्यास तूं तें कसपटाप्रमाणें मानणार नाहींस ना ?

भगवान उत्तरला:— मला राजाचें अंतःकरण ठाऊक आहे. तें भार प्रेमल आहे. कोमल आहे. तें पुत्रासाठीं तिल तिल तुटत आहे. पण पिताजीचें हें जें प्रेम मजवर अत्यंत व अलोट आहे, तसेंच तें आतां सर्व मनुष्यांवर जडलें तर या एका पुत्रापेक्षां असंख्य पुत्र मिलविल्याचा त्याला आनंद होईल! सत्यज्ञानाचा, सद्धर्माचा उपदेश करणाऱ्या तथान्ताचा आपण योग्य सत्कार केल्याचें श्रेय लाभेल!! व पुत्रशोकानें रात्रंदिवस तलमळणाऱ्या अंतःकरणांत श्रेष्ट निर्वाणसुखाचा—परम-शांतीचा—नवोदय होईल!!

आपल्या मुळाचें—सिद्धार्थाचें—बुद्ध भगवानाचें—हें मधुर भाषण ऐकून शुद्धोदनाळा परम हर्ष झाळा. व अंतःकरणांत धर्माचा प्रकाश उजळून तें निर्विकार झाळें! मनावरीळ दुःखाचा भार हळुवार होऊन तें आनंदसागरांत तरंगूं ळागळें!

त्याच्यांत विलक्षण ऋांति घडून आली. अन् कां नाहीं घडून येणार ?

भगवंतानें कृपादृष्टीनें पाहिल्यावर काय नाहीं होणार ? विषाचें अमृत होईल ! लोहाचें सुवर्ण बनेल आणि नरकाचा स्वर्ग उठेल !!!

भगवंतानें पिताजीवर अनुम्रह दृष्टीनें पाहतांच त्याच्या कृष्टी अंतरंगांत एकदम पालट झाला !!! तें शांत, तृप्त व हृष्ट झालें!!

नंतर शुद्धोदन म्हणाला, 'माझें अंत:करण पुत्रम्नेमानें प्रथम विव्हल आलें होतें. आतां भगवंताच्या दर्शनानें तें शांत झालें आहे. तुझ्या प्रवृज्येचें मला फल मिळालें. लोकांवर दया करण्याची तुझी प्रवृत्ति प्रवृत्त होऊन प्रपंचसुखोपभोग त्याग करावयास तयार झालास हें ठीकच झालें. त्याप्रमाणें धर्मप्रसाराचा उदात्त उद्देश तडीस न्यावयास झटत आहेस हेंही योग्यच आहे. तुला धर्मज्ञानाचा साक्षात्कार झाल्यामुळें मुमुक्षुजगास तूं अमर ज्ञानाचा असाच उपदेश करीत

जा ! ' इतकें भाषण झाल्यावर भगवंतास त्या दिवशीं तेथेंच सोडून तो राजवाड्याकडे परतला. भगवानाचा मुक्काम त्या दिवशीं न्यप्रोधारामांतच झाला.

#### राजवाडयांत भिक्षाग्रहण

जातक अहकथा (निदान)

सरे दिवशीं सकाळीं भगवान पीत चीवर धारण करून हातांत मातीचें भिक्षापात्र घेऊन आपल्या भिक्षुगणासमन्नेत गावांत भिक्षा मागावयास निघाले व घरोघर जाऊन भिक्षा मागत फिरूं लागले!! आपला राजपुत्र आपला सत्कार न घेतां गांवांत स्वतः भिक्षापात्र घेऊन घरोघर भीक मगत हिंडत आहे हें पाहून नागरिकांस मोठें आश्चर्य व खेद वाटला, व ही बातमी ताबडतोब राजवाड्यांत शुद्धोदनास कळवि-ण्यांत आली. राजा त्या वेळीं वाड्यांत भगवंताचें मोठ्या थाटानें सुस्वागत करण्याच्या तयारींत गुंतला होता.

ही बातमी त्यास लागतांच चटकन् तो तेथून निघून भगवंताजवळ आला आणि म्हणाला, 'भगवंता, हें तूं काय करीत आहेस? तूं राजपुत्र अस्न गावांत मिक्षा मागत हिंडतोस, काय तुला माझ्या वाड्यांत अन्न नाहीं म्हणून? तुझ्या या कृतीनें माझा अपमान होत आहे! सर्वत्र माझी नाचक्की होत आहे! तुला व तुझ्या भिक्षुसंघाला नित्य यथेच्छ भोजन घालण्याइतकी माझ्या घरांत अन्नसमृद्धि आहे, हें तुला माहीत नाहीं काय?

भगवान:—पिताजी ! माझ्या कुळांत भिक्षा मागणें हें व्रतच आहे. हा माझा धर्म आहे !

शुद्धोदन: — काय ? भिक्षा मागणें हा धर्म आहे ! क्षत्रियांचा धर्म आहे !! राजपुत्राचा धर्म आहे !! मगवंता ! हें तूं काय म्हणत आहेस ?

क्षत्रिय वंशांत आणि तशांत राजकुळांत तूं जन्मळा आहेस हें तूं विसर-ळास काय ? तुझ्या कुळांत आजपर्यंत कोणीहि भिक्षा मागितळी नाहीं !

भगवान: —हे महाराजा, तूं आणि तुझें कुळ राजघराण्याचें आहे हें खरें; पण तथागताचा जन्म जुन्या बुद्ध घराण्यांतळा आहे. माझ्या पूर्वज बुद्धांनीं घरोघर मिक्षा मागून त्या मिक्षेवर आपळा उदर—निर्वाह चाळविळेळा होता. तेंच व्रत मीहि पाळत आहें यांत चुकळें कोठें? यावर राजा कांहीं बोळळा नाहीं.

नंतर भगवान म्हणाले — राजा, एकाद्याला जर मोठा गुप्त द्रव्यनिधि सांपडला, तर तो त्यांतील अत्यंत सुंदर सुंदर वस्तु आपल्या वापाला अर्पण करतो. आणि हें स्वामाविकच आहे. त्याचप्रमाणें मीहि हा जो अत्यंत थोर व गुप्त ज्ञाननिधि प्राप्त करून धेतला आहे त्यांतला उत्तमोत्तम भाग तुला अर्पण करूं इच्छितों. ' असें म्हणून त्यानें त्याला निर्वाणाचा सुंदर धर्मोपदेश केला. आणि शेवटीं म्हटलें.

उत्तिहे नणमञ्जेय्य धम्मं सुचरितं चरे। धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम्हि च॥ धम्मं चरे सुचरितं न तं दुच्चरितं चरे। धम्मचारी सुखं सेति अस्मि लोके परम्हि च॥

धम्मपद, १३,२-३

हे पिताजी ! आतां ऊठ ! आलस्य करूं नकोस ! सद्धर्माचें आचरण कर ! धर्माचरण करणारा या लोकों व परलोकों सुखानें राहतो. सद्धर्माचें आचरण कर. मोहावश होऊन अधर्माचें केव्हांहि आचरण करूं नकोस ! सद्धर्माचें अनुष्ठान करणारा या लोकों व परलोकों सुखानें कालकमणा करतो. ( धम्मपद १३-२,-३ )

याप्रमाणें धर्मीपदेश केल्यावर राजाचा मोहपाश नष्ट होऊन तो चांगळा शुद्धीवर आला. आणि हर्षनिर्भर अंतःकरणानें चटकन् पुढें होऊन भगवंताचें भिक्षापात्र स्वतः आपल्या हातांत घेऊन त्याला व



त्यागराज धगवान गोतम बुद्ध





त्यांच्या मिक्षुसंघाला मोठ्या भक्तीनें व आदरानें राजवाड्यांत घेऊन गेला. व तेथें त्यांना उत्तमोत्तम पदार्थाचें सुप्रास मोजन घाछन त्यांचा चांगला सत्कार केला.

भोजन झाल्यावर आपल्या आप्तइष्टांस व इतर पौरजनांस दर्शन देण्या-साठीं बुद्धदेव आपल्या भिक्षुसंघासहित एका सुंदर आसनावर विराजमान झाले. व तेथें त्यांचें दर्शन घेण्यास व त्याचा उपदेश ऐकण्यास राज-घराण्यांतील व राजपरिवारांतील पुष्कल स्त्रिया व पुरुष येऊन सभोवती जमा झाले. या वेळी भगवंताची मूर्ति खरोखर पाहण्यासारखी होती. तें किरिटासारखें शोभणारें उंच व वाटोळें मस्तक ! तें विशाल भाल ! ते अर्घ निमीलित नेत्र ! तें सरल नाक—तो मधुर गौरवर्ण—तो शांत व प्रसन्न चेहरा—ती तेजस्वी शरीरकांति—तें काषायवस्त्र वेष्टित सुंदर शरीर—सर्वच सुंदर नि मनोहर !! या वेळीं भगवंतांचें वय जवळ जवळ ३९—४० वर्षाचें होतें. ती दिव्य व तेजस्वी मूर्ति पाहून तेथील सर्व मंडळी भावभक्तीनें अत्यंत हृष्ट व तुष्ट झाली हें काय आतां निराळें सांगावयास पाहिजे !

नंतर भगवंतानी त्या सर्वीस प्रसंगास साजेल असा सुंदर धर्मीपदेश केला आणि त्यांच्या त्या सुमधुर भाषणानें सर्वीचीं अंतःकरणें आनं-दानें व आश्चर्यानें भरून व फुद्धन गेलीं !!

#### सती यशोधरेची भेट!

(१)-जातक अहकथा (निदान) (२) चंद्रिकनर जातक ४८५)

भगवंताचें दर्शन घेण्यास कपिलवस्तूंतील सगळे श्री—पुरुष, लहान —थोर, गरीब-श्रीमंत—झाडून सारा गांव—लोटला होता. व दर्शन घेऊन आपणास धन्य समजत हृष्ट अंतः करणानें परत निघून गेलाहि. पण एक माणूस—एकच एक माणूस—मात्र तिकडे फिरकलें नाहीं. भगवंतास दिसलें नाहीं. कोणी पाहिलें नाहीं. सर्वात अत्यंत प्रिय भाणूस तें! अत्यंत प्रेमल नि अत्यंत मायालु! अगदीं जवलचें नि अत्यंत जिव्हाळ्याचें!! वाचक हो, तें कोण हें आपण ओळखिलें काय?

यशोधरा ! सती यशोधरा !! महासती यशोधरा !! प्रत्यक्ष भगवंताची सहधर्मचारिणी यशोधरा ! महापतित्रता महासती यशोधरा !! सर्व गांव बुद्धदेवाच्या दर्शनास छोटछा होता, तरी ती सती कांहीं आपल्या महाछातून जागची हळ्ळी नव्हती !!

होय, काय म्हणून हलेल नि हलावें ? सिद्धार्थानें तिचा काय लहान सहान अपराध केला होता ? होय, महान अपराध तो ! मोठा भयंकर अपराध ! महानिष्क्रमणाच्या वेळीं तिला न सांगतां—न भेटतां, न पुसतां—न बोलतां, सात दिवसांची अगदी ओली बाळंतीण असतांना—बाळाला पोटाशीं घेऊन मंचकावर झोंपलेली असतांना—फक्त दुरूनच ढूंकून पाहून तिचा कांहींच अपराध नसतां दगडासारखें कठोर हृदय करून रातोरात गुप्तरीतीनें पळ काढला ! हा सतीचा अक्षम्य गुन्हा नव्हे तर काय ?

हा काय पतीचा धर्म झाला ? सतीचा केवढा अपमान तो ! पती-व्रतेचा केवढा अपमान ! पति झाला म्हणून काय झालें ? चारी वाटा मोकळ्या नि अठरा खून माफ असें थोडेंच आहे ! त्यालाहि बंधनें म्हणून कांहीं आहेतच कीं नाहींत ?

मोठी मानी सती ती !! आतां पतिदेव खुद्द घरीं आला असतां-देखील तिनें त्यास आपलें तोंड दाखिवलें नाहीं !! त्याच्या दर्शनास गेली नाहीं !! मानी सतीचा योग्य रुसवा तो !! 'असेल मनांत तर येजन मेटेल माझ्या महालांत,' असें म्हणून ती मानी स्त्री जागची हल्ली नाहीं !!

वाचकहो, सिद्धार्थाचा आतां भगवान बुद्ध झाला होता खरा. पण जन्म होता तो पूर्वीचाच. मग मागील आठवण—तशांत प्रिय जनाची मधुर स्मृति—अजीबात बुजणार कशी १ मागचे मधुर प्रसंग मावळणार कसे १ बुद्ध झाला म्हणून काय झालें १ त्याला मन होतेंच कीं नाहीं १ मग ती आठवण कशानें बुजणार नि कशी बुजणार १ नाहींच बुजावयाची अन् नाहींच बुजली ती.

यशोधरा आछी नाहीं हें पाहून भगवंतांचें मन जरा अस्थिर झाछें.
तिला भेटण्याची—पाहण्याची—समाचार घेण्याची—त्यांना इच्छा झाली.
नव्हें, आतां अवश्यच झाछें. आपण तिचा एकापरी अपराध केला आहे ही जाणीव त्यांच्या मनाला चाटून गेल्यामुळें तो धर्मराज आपल्या रुष्ट सहचारिणीच्या समाधानार्थ—तिच्या विरहदग्ध अंतःकरणाच्या सांत्वनार्थ—आपण होऊनच तिच्या भेटीस निघाला! त्या पुण्य सतीच्या पवित्र दर्शनार्थ स्वतःच निघाला!! सर्व जग—नव्हे अखंड त्रैलोक्य—ज्याच्या दर्शनलामासाठीं जीव सोडीत असे—धांवून येत असे—असा तो त्रैलोक्यवंच—महापुरुष—भगवान बुद्ध देव—त्या महापति-व्रतेच्या पवित्र दर्शनास—यशोधरेच्या भेटीस —आपण होऊन पायानें चालत निघला!!!

अहाहा! केवढा सतीचा विजय तो! पितव्रतेचा केवढा अधिकार तो!! पित झाला म्हण्न काय झालें? राजा झाला म्हण्न काय झालें? ज्ञानी झाला किंवा बुद्ध झाला म्हण्न तरी काय झालें? सतीच्या रास्त रुसाव्यापुढें सूज्ञपतीला नम्न झालेंच पाहिजे! तेथें मान लवविलीच पाहिजे! तो तिचा हट्ट पुरवलाच पाहिजे! मूक आग्रहाला खडा मान हा दिलाच पाहिजे! तरच तो तिचा पित! तरच तो तिचा देव! तरच तो तिचा नाथ!! हें भारतीय दाम्पत्य धर्माचें मधुर वैशिष्ट्य मार्मिक नाहीं असें कोण म्हणेल ? यशोधरा आपणास भेटावयास आळी नाहीं तर नाहीं, आपणच जाऊन तिळा भेटावें असा विचार करून भगवान तेथून उठून तिच्या महाळाकडे निघाळे. बरोबर सारीपुत्त व मोग्गछान हेही होते. तिच्या महाळाक्या दरवाजाजवळ येतांच ते त्यांना महणाळे—भिक्षुहो, आतां तुम्ही येथें बाहरच असा. मी एकटाच आंत जातों. मी एकटाच आंत गेळों म्हणून मनांत कांहीं काळेंबेरें आणूं नका. मी स्वतंत्र व निर्विकार आहे. पण यशोधरा तशी नाहीं. ती विकारवश आहे. विरहदुःखानें दुःखित आहे. तिचें सांत्वन—समाधान—मळा केळें पाहिजे. मळा प्रत्यक्ष पाहून तिचा दुःखावेग अधिकच तीत्र होईळ. तो ओसरल्याशिवाय मळा तिचें समाधान करतां येणें शक्य नाहीं. ती जर येऊन तथागताळा स्पर्श करीळ, तर तुम्हीं येऊन तिळा अडवूं नका! तिच्या इच्छेचा भंग करूं नका!' असें सांगून त्यांस बाहेर सोडून भगवान एकटेच आंत गेळे.

तेथें त्यांनीं काय पाहिलें ? त्यांना काय दिसलें ? त्यांच्या डोळ्यांपुढें जी यशोधरा होती, ती तेथें दिसली काय ? ती सुंदर दिन्य देवता आतां दिसली काय ? ती हास्यरुचिर मुग्धमूर्ति दिसली काय ? ती दिन्य वस्रालंकार विभूषित मधुर पुतळी दिसली काय ?

नाहीं म्हाणायला दिसली; एक दिसली. पण ती पूर्वीची सिद्धा-र्थाची मंगल देवता—ती सुहास्य यशोधरा—नव्हे! छे, मुलींच नव्हे!! तो तेजस्वी प्रफुल्ल मुखचंद्र आतां कोठें होता? तो काला कुळ-कुळीत सुंदर केशकलाप—तीं सुंदर रेशमी वस्त्रें—ते चकाकणारे दिव्य रत्नालंकार—त्या मधुर पुष्पमाला—ती सुंदर शरीरकांति—तें सुरुचिर रिमत हास्य—हें सगळें आतां तेथें कोठें होतें?

यांपैकीं कांहींच भगवंतांना दिसलें नाहीं! उलट एक अत्यंत दीन व करुण सजीव चित्र मात्र डोळ्यापुढें उमें राहिलें! सर्व शरीर कृश झालेलें—मिलन वस्न नेसलेलें—मुखसौंदर्य मावळलेलें—अशा एक करा व करुण मूर्ति त्यांना दिसली! त्यांनी पाहिली! यशोधरा होती ती!!

भगवान आंत येतांच ती सती चटकन् उठून उभी राहिली व वर मान करून त्यांच्याकडे पाहिलें. नेत्राला नेत्र भिडले, तों तिच्या अंगांत एकदम विद्युत संचार झाला! वाचकहो! काय सांगावी त्या वेळची त्या सतीची ती स्थिति! सर्व ब्रह्मांड तिच्या डोळ्यांपुढें आतां उभें राहिलें!! नन्हें, नाचूं लागलें!! किती तरी विचार, किती तरी विकार, किती तरी प्रसंग, तिच्या हृद्यपटलावर चमकून विद्युद्देगानें पुन्हा परतून गेले !! एक, दोन, तीन अशा किती तरी गोष्टी आणिं किती तरी प्रसंग!! सर्व ब्रम्हांडाचें ब्रम्हांडच पुढें येऊन उमें राहिलें!! अंतःकरणांत विविध विकारांचा हलकल्लोळ उठला !! मनांत अनेक सुष्ट दुष्ट विचारांची खळबळ उडून गेली!! डोळ्यांपुढें कुट अंधेरी आली आणि मस्तक भणभणूं लागलें!!

हें सर्व िकती वेळ ? क्षणमात्र—अगदीं क्षणमात्रच!! अखेर ती सती शुद्धीवर आली आणि धांवत जाऊन पितदेवाच्या पायांवर—आतां भगवंताच्या पायांवर—जगदुद्धारक बुद्ध देवाच्या पायांवर—आपलें मस्तक ठेवून त्रैलोक्य वंद्य पूज्य पाद आपल्या पिवत्र अश्रूंनीं भिजवून टाकले! नव्हे, धुवून काढले!! भगवंतांनीं लगेच तिला आदरानें धरून वर उठिवली आणि पाठीवरून आपला अमृततुल्य दिव्य हस्त फिरविला!!!

तो इतक्यांत ग्रुद्धोधन आंत आला. यशोधरा बाज्ला सरून खालीं मान घाद्धन उमी राहिली. भगवान तिच्याकडे पाहूं लागले. दोघांच्याहि तोंडातून शब्द निघेना ! क्षणभर दोघेंहि स्वतःसच विसरलीं असेंच कां म्हणा ना ? पण ही स्तब्धता फार वेळ टिकली नाहीं. पुढें शुद्धोदनानें ती मोडली.

तो भगवंताला उद्देशून म्हणालाः—भगवन्, किती सांगूं आणि काय सांगू या सतीचे सहुण ! माझ्या सुनेचे सहुण !! खरी पतित्रता ती ! तूं गेल्यापासून तिने सर्व कांहीं सोडून दिलें आहे. तूं केंस छाटून टांकले आहेस असें समजतांच तिनेंहि आपला सुंदर केशमार उतरवून सोडला. तूं अलंकार व पुष्पगंघादि द्रव्यें वापरीत नाहींस हें समजतांच तिनेंहि अलंकार व पुष्पमाळा टाकून दिल्या. तूं पीतवस्र धारण करतोस असे समजतांच तिनेहिं सुंदर वस्त्राचा त्याग करून पीत वस्त्र धारण केलें. तूं मृण्मय पात्रांत जेवतोस हें कळतांच तीहि त्याच पात्रांत अन्नप्रहण करूँ लागली. तूं जमीनीवर निजतोस हें ऐकून तीही सुखशय्या सोडून खाळीं जमीनीवर निजूं लागली. तूं एक वेळ जेवतोस असें समजतांच तीही एकच वेळ जेवूँ लागली. इतकेंच काय, तूं गेल्यावर पुष्कळ राजपुत्रांनीं तिला आपल्याबरोवर पुन्हा विवाह करावयास पुष्कळ विनवून पाहिलें. पण त्या सर्वांना 'मी सिद्धार्थाचीच आहें व शेवटपर्यंत त्याचीच राहणार !' असा रोखठोक जबाब देऊन त्यांच्या मागणीला वाटाण्याच्या अक्षता लाविल्या. अशी ही पुण्यशील साध्वी पतित्रता आहे !! तिचें तूं आतां सांत्वन कर ! त्या सतीला शाश्वत सुखाचा मार्ग दाखीव ! तिच्या तप्त मनाला उदंड शांतीचा लाभ करून दे!!

भगवंतांनीं तें सर्व लक्ष देऊन ऐकून घेऊन, अंतःकरणांत संतुष्ट होऊन तिच्याकडे दिव्य दृष्टीनें पाहिलें. आणि तिच्या संतप्त हृदयावर शांतिसुखाचा अमृतवर्षाव केला !! यशोधरा धन्य झाली !! तिचा दुःखशोक पार आटून गेला! अंतःकरण शांत झालें! मन प्रसन्न बनलें! बुद्धि उजळली आणि सर्वत्र तिला स्वर्ग दिसूं लागला!!

भगवंतांनी आदरानें तिच्या पाठीवरून आपळा अमृत हस्त फिरवून म्हटलें, 'यशोधरे ! धन्य तूं! या जन्मीं तूं माझी पत्नी झाळीस हें योग्यच झाळें. तुळा तुझ्या पूर्वजन्माची स्मृति नाहीं. ती मळा आहे. मागच्या अनेक जन्मांत तुं मला सहाय्य केलें आहेस ! माझी सेवा केली आहेस. त्याचें फळ तुला या जन्मी लाभलें आहे !

असें सांगून भगवंतानें तिला योग्य उपदेश करून तिचें सांत्वन केलें आणि मग तेथून निघून आपल्या भिक्षुगणासहित न्यग्रोधारामा-कडे प्रमाण केलें.

# कपिलवस्तूंत

महावग्ग १-३-११ व चुह्रवग्ग ७-१-१

भगवान बुद्धांचा मुक्काम वसंत व ग्रीष्म या दोन ऋत्पर्यंत म्हणजे चार महिने तेथेंच होता. त्या समयांत दररोज त्यांचा धर्मीपदेश होत असे. त्यांच्या दर्शनास नित्य शेकडो खीपुरुष येत जात असत. धर्म-प्रवचनाच्या वेळीं तर न्यग्रोधाराम श्रोतृवृंदानें खुद्धन जाई. जे जे म्हण्न तेथें येत ते ते त्यांचा धर्मीपदेश ऐक्न बहुतेक त्यांचे उपासक बनत. पुष्कळ शाक्य युवक घरदार सोडून, डोकें—दाढी मुंडून मिक्षु होऊन भगवंताच्या मिक्षु संघांत दाखळ होत. गांवांत जिकडे तिकडे बुद्ध भगवंताच्या गोष्टीच गोष्टी. त्यांचा प्रभाव, त्यांचा महिमा, त्यांचा धर्म, त्यांचा उपदेश, त्यांचा संघ हाच एक विषय सर्व श्रीपुरुषांच्या तोंडीं होऊन बसळा.

शुद्धोदन राजाला आतांपर्यंत आशा होती कीं सिद्धार्थ हा मागें-पुढें केव्हां तरी परत येजन राज्यभार ग्रहण करील. पण ती त्याची आशा भगवंताची ती वैराग्यपर वृत्ति पाहून पार मावळून गेली. तो अगरीं निराश झाला. वय पहांवें तर ९५ वर्षांचें. अगदीं पिकलेलें पान! केव्हां गळून पडेल याचा नेम नाहीं. तेव्हां घरचा प्रपंच व राज्यकारभार संभाळून नेणारा मागें कोणीतरी एक असावा म्हणून याचा दुसरा पुत्र जो नंद त्यास युवराजपदीं स्थापन करून त्याच्या- कडे राज्यभार सोंपविण्याचा मनांत निश्चय करून ज्योतिषांकडून तो मुहूर्तिहि त्यानें ठरविला.

तो मंगल दिवस उजाडला. राजवाड्यांत मोठा उत्सव सुरू झाला. भग-वान व त्यांचा भिक्षुसंघ त्या दिवशीं वाड्यांत भोजनास आला होता. भोजन वगैरे आटपल्यावर परत जातेसमयीं नंदास हाक मारून त्यांनी त्याच्या हातीं आपलें भिक्षापात्र दिलें. नंद तें हातांत घेऊन पुढें चालूं लागला. न्यग्रोधारामांत येऊन पोंचल्यावर भगवंतांनी आपलें भिक्षापात्र त्याच्या-कडून घेऊन त्यास म्हटलें—'नंदा! तुझ्याकडून ब्रह्मचर्यव्रत पालन होऊं शकणार नाहीं काय?' नंदानें त्यांना 'न व्हायला काय झालें? अवश्य होईल!' असें मोठ्या ऐटींत उत्तर दिलें. तेव्हां भगवंतांनी ताबडतोब त्याचें मुंडण करवून त्यास भिक्षु बनवून संघांत दाखल करून घेतलें!

ही बातमी गावांत समजतांच लोकांना मोठें आश्चर्य झालें. जो तो तोंडांत बोट घालून 'हें काय झालें, नि कसें झालें' असे उद्गार काढ़ून विस्मय करूं लगला. शुद्धोदन तर ही वार्ता ऐकून जवल जवल दुःख- शोकानें अर्घवेडाच बनला ! सिद्धार्थाच्या नंतर तेवला एकच आशांकुर त्याचा शिल्लक राहिला होता. तोही आतां करपून गेला ! मग त्यास वेड लगणार नाहीं तर काय होईल ? पुढें बुद्धांनी त्याच्याजवल येऊन त्यास यथोचित धर्मीपदेश करून कसेंबसें त्याचें सांत्वन केलें.

यानंतर पुढें कांहीं थोडक्याच दिवसाची गोष्ट. राजवाड्यांत निमंत्रण आल्यावरून भगवान तेथें भोजनास आले होते. या वेळीं त्यांचा मुलगा राहुल हा आठ-नऊ वर्षांचा झाला होता. भोजन आटपून परत जात असतां यशोधरेनें त्या बालकाला जवळ घेऊन भगवंताकडे बोट करून त्याला म्हणाली 'बाल ! तो पहा, तो तेजस्वी योगिराज चालला आहे ना ! तो तुझा पिता आहे ! त्याच्याजवळ जा आणि तूं आपला पैतृक हिस्सा माग'

राहुल धांवतच बुद्धाकडे गेला व त्यांच्याजवळ गेल्यावर त्यांना अडवून म्हणाला, 'पिताजी !'

बुंद्ध:--काय ? बेटा !

राहुल:---मला माझा हिस्सा चा ना ?

बुद्धः — तुला हिस्सा पाहिजे ? पण बाळा, माझ्याजवळ सोने रुपें कांही नाहीं. ज्ञानमांडार मात्र विपुल आहे. तें तुला हवें असल्यास देतों. त्यापासून तुला शाश्वत सुखशांति लाभेल. हवें कां तुला तें धर्मज्ञान ? होतोस कां तूं भिक्षु ? राहशील कां तूं आमच्या संघांत येऊन ?

राहुल:—हो हो ! राहीन कीं आपल्याजवळ भिक्षु होऊन मी ! नंतर बुद्ध सारिपुत्राकडे वळून म्हणाले:—माझा मुलगा आपला दायभाग मागतो. तेव्हां त्याला मी नश्वर व चंचल असा द्रव्यनिधि न देतां, कधींहि नारा न पावणारें असलें अमर ज्ञानधन देऊं इच्छितो. तर त्याला बरोबर बेऊन चल. '

असें म्हणून राहुल्ला बरोबर घेऊन भगवान न्यग्रोधारामांत गेले व नंतर त्यास श्रमणेर करून संघांत दाखल करून घेते झाले.

ही बातमी गुद्रोदनास समजतांच त्याचें अवसानच खचलें! पहिला मुलगा सिद्रार्थ हातचा सुटला! दुसरा नंदिह गेला. आणि आतां शेव-टचा आशातंतु जो राहुल तोहि तुटून पडला! मग त्या म्हाताऱ्याला आकाश कोसळल्याचा भास होऊं नये तर काय व्हावें?

दुःखित अंतःकरणानें व खिन्न मनानें धांवतच तो भगवंताजवळ आला आणि म्हणाला, 'भगवंता! हें तूं काय आरंभिले आहेस?' तुझ्यावर माझी सर्व भिस्त होती. तो तूं मला सोडून गेलास! परवा-नंदासिह फितवून नेलेस! आणि आतां माझा एकुलता तेवढा नात्, ताहि मला न विचारतां येथें घेऊन येऊन त्यासिह श्रमणेर—दीक्षा दिलीस ! आतां माझा वंश नष्ट झाला ! निदान आतां एवढें तरी कर, याउप्पर लहान मुलांना त्यांच्या आईबापाला विचारल्याशिवाय संघात सामील करून घेऊं नकोस !

बुद्धांनी पित्याची ही प्रार्थना मान्य केली व त्यास चार समजुतीच्या गोष्टी सांगून त्याचें समाधान केलें. त्या दिवसापासून अज्ञान मुलांनां आईबापांच्या सम्मतीशिवाय दीक्षा देऊन संघात घेण्यास बंदी केली.

प्रीष्मऋत् संपत आला. तेव्हां भगवंतांनी तेथ्न तळ हल्वून अंतपानदीच्या कांठावर असलेल्या अनुपीय नांवाच्या आम्रवनांत येऊन मुक्काम केला. तेथें असतां अनिरुद्ध, आनंद, भद्रिय, किमिल, भृगु व देवदत्त असे सहा शाक्यवंशीय राजपुत्र भगवंताजवळ येऊन मिक्षुसंघांत दाखल होण्याची त्यांनी आपली इच्छा दर्शविली. स्यांच्यां-बरोबर उपाली नांवाचा एक न्हावीहि आला होता. प्रथम त्यानेच ही गोष्ट काढिली. म्हणून त्यास अगोदर दीक्षा देऊन त्यास संघांत दाखल करून घेतलें आणि नंतर वरील सहा राजपुत्रांसिह प्रव्रज्या देऊन त्यांनाहि संघांत समाविष्ट करून घेण्यांत आलें.

त्यांत आनंद हा भगवंताचा चुळत भाऊ व देवदत्त हा त्यांचा आतेभाऊ व चुळत मेहुणा लागतो. पुढें आनंद हा भगवंताचा अखेर-पर्यंत एकानिष्ठ शिष्य व सेवक होऊन त्यांच्या अगदीं सनिव राहूं खागला. पुढें बुद्धानंतर त्यानेंच त्रिपिटकाचा संग्रह केला. उपाली हा महाज्ञानी होऊन विनय पिटकाचा आचार्य झाला. अनिरुद्धाला दिव्य दृष्टीचा लाभ होऊन तो पूर्ण ज्ञानी बनला. देवदत्ताची गोष्ट मात्र अगदीं निराळी झाली. तो इतिहास पुढें येईलच.

भगवान किपलवस्तु येथें असतांना राहुलास दीक्षा दिल्यावर यशो-धरेनें आपणिह भिक्षुणी होऊन संघांत येऊन राहण्याची भगवंतापाशी इच्छा प्रदर्शित केली. पण भगवंतांनी स्त्रियांना तें शक्य नाहीं असें सांगून तिची समजूत करून तिला परत पाठविली. सहा राजकुमारांना संघांत दाखल करून घेतल्यावर भगवान तेथून निघून राजगृह येथें जाण्यास निघाले. या वेळीं त्यांचा भिक्षुसंघ बराच वाढला होता.

## जेतवन--विहार

चुल्लवगग ६-३-१ व ६

अनाथिपंडक म्हणजे कांहीं लहान सहान व्यक्ति नव्हती. नवकोट नारायण तो ! मग त्याची श्रीमंती नि वैभव काय व किती म्हणून सांगावें! जितका तो श्रीमंत तितकाच तो उदार! गोरगरिवांचा व अनाथ दीन जनांचा मोठा कनवाळू! भुकेल्यांचा अन्नदाता व अडल्या-नडल्यांचा आश्रयदाता! त्याचें मूळचें नांव सुदत्त पण त्याच्या औदार्यवृत्तीमुळे व दीनवत्सलतेमुळें अनाथिपंडक हें उपनांव त्यास प्राप्त झालें होतें व त्याच नांवानें तो लोकांत त्यावेळीं ओळिखला जात असे.

राजगृहीं असतांना भगवान बुद्धाला येत्या वर्षाकाळीं श्रावस्ती येथें मुक्काम करण्यास आमंत्रण देऊन तो घरीं परतला. श्रावस्ती येथें आल्यावर भगवंताची सोय कोठें करावी, त्यांना राहण्यास कोणती जागा प्रशस्त व सोइस्कर आहे याबदल विचार करीत असतां त्याला तेथील राजपुत्राचें सुंदर उद्यान दृष्टीसमोर दिसलें. तें विविध फलपुष्पा-दिकांनी सुसंपन्न अस्न शिवाय इतर दृष्टीनेंहि श्रेयस्कर असे दिसलें. तें राजपुत्राकडून विकत घेऊन, तेथें एक सुंदर विहार बांधून तेथें भगवंताची उतरण्याची सोय करावी आणि तें मिक्षुसंघास दान देऊन टाकावें म्हणजे श्रावस्ती येथें बुद्ध आल्यावेळीं त्यांना राहण्याचें एक कायम स्थान झालें असा विचार करून त्या नगरशेटाची दृष्टि त्यावर खिळून बसली.

पण ती गोष्ट सहज घडून येईल इतकी सोपी नव्हती. प्रत्यक्ष जेत राजकुमाराचें विलासी उद्यान तें ! पाण्यासारखा पैसा खर्च करून त्याला नंदनवनाची स्वर्गीय शोभा आणलेली ! मग त्या श्रेष्टीचें मनोराज्य सहज सत्यसृष्टींत कसें उतरणार ? हें अनाथपिंडकास कळत नव्हतें असें नव्हे. ती गोष्ट सहज—साध्य नाहीं, हें तो पूर्ण ओळखून होता. पण बुद्धावरील त्याच्या अलोट निष्टेमुळें त्या दिव्य स्थानाव्यतिरिक्त त्याला इतर जागा प्रशस्त व पसंत वाटेना. म्हणून त्यानें मनाचा हिय्या करून राजपुत्राजवळ ती गोष्ट काढली. राजपुत्राच्या मनांत तें उद्यान द्यावयाचें नव्हतें. पण सहज त्या श्रेष्टीचें मन पाहवें म्हणून तो म्हणाला—शेटजी ! कांहीं हरकत नाहीं. मी तुला उद्यान खरेदी देतो. पण लक्षांत ठेव कीं त्या जमीनीवर तूं सोन्याच्या मोहरा सारख्या पसरल्या पाहिजेस. जेवढी जमीन तूं सुवर्णमुद्रांनीं भरून काढशील तितकी जागा तुझ्या मालकीची होईल ! आहे कबूल ?

अनाथिषंडकाळा काय, हेंच पाहिजे होतें ! चटकन् त्यानें नोक-राळा हुकूम करून गाडींत्न मोहरांच्या थैल्या मरून आणल्या आणि त्यांच्या गांठी उकछ्न आंतीळ मोहरांनीं जमीन झांकून काढळी ! हा प्रकार पाहून जेत राजपुत्र विस्मकचिकत झाळा ! आपण योजळें काय नि हें झाळें काय ? अनाथिषंडकानें आपणास वचनांत पकडळें आणि आतां त्यांत्न सुटका नाहीं हें पाहून त्याळा क्षणभर विषाद वाटळा. आणळेल्या मोहरा सर्व पसरून झाल्यावर आणखी थोडी जमीन उघडी राहिळी. तेव्हां तीही मरून काढावी या इराद्यानें त्या श्रेष्ठीनें पुनः मोहरा आणण्यास सांगितळें.

तेव्हां राजपुत्राची दृष्टि निवळली व त्यानें इतका पैसा खर्च करून तें उद्यान विकत वेण्याचें कारण काय हें त्या श्रेष्ठीस विचारलें. श्रेष्ठीनें तें उद्यान वेजन तेथें एक विहार बांधून ती सर्व जागा बुद्ध भगवंतास अर्पण करावयाची आहे असें सांगितल्यावर राजपुत्राला त्या श्रेष्ठीचें औदार्य पाहून मोठा सविस्मय आनंद झाला.

बुद्धाची कीर्ति जेतानें लोकांच्या तोंडून ऐकली होती. व त्याचीहि भगवंतावर श्रद्धा जडली होती. श्रेष्ठीच्या या पुण्यकर्मात भागीदार होण्याची ही आयती आलेली संधि वाया दवडूं नये असा विचार त्याच्या मनांत एकदम चमकला व त्यासरशी तो त्या शेटजीस म्हणाला —'शेटजी! आतां मोहरा आणण्याची तसदी घेऊं नका! आपण फार उदार पुरुष आहा. व आपण अंगिकारिलेलें कार्य मोठें पुण्यकारक आहे. तेव्हां मी आपणास असें सुचिवतो कीं मला तुमचा इतका पैका नको. यांतील अधीं रकम मी घेतो व उद्यानातील सर्व जमीन तुम्हास देतो. पण त्यांत झाडें जीं असतील तीं माझ्या मालकीचीं राहतील आणि तीं मी माझी अल्पसेवा म्हणून बुद्ध भगवंतास अपण करतो. म्हणजे बुद्ध भगवंताची सोयची सोय झाली आणि आपण दोघेहि त्या पुण्यकर्माचे भागीदार झालो. ही माझी सूचना अपणास मान्य होणार नाहीं काय?

जेतराजपुत्राचें हें भाषण ऐकून अनाथिष्डिकास संतोष झाला व मोठ्या आनंदानें त्यानें राजपुत्राच्या त्या सूचनेस आपली सम्मित दिली. नंतर त्या श्रेष्ठीनें तेथें अगणित पैसा खर्च करून एक सुंदर विहार बांधून त्यास जेतवन-विहार असें नांव दिलें. आणि त्यामुळें त्या जेत राजपुत्राचें नांव पुढें अजरामर झालें!

विहार तयार झाल्यावर ही बातमी भगवंतास त्यांच्या मुक्कामांत कळिवणेंत आली. आणि त्यास आतां श्रावस्तीस निघून येण्यास आमंत्रण देण्यांत आलें. त्याप्रमाणें बुद्ध भगवान आपल्या भिक्षुसंघा-सिहत श्रावस्तीस जावयास निघाले.

तथें पोंचल्यावर अनाथपिंडक त्यांस सामोरा गेळा व त्यांना मोठ्या थाटानें मिरवीत मिरवीत, त्या जेतवन विहारांत घेऊन आळा. तेथें त्यांची उतरण्याची सोय करून दुसरे दिवशी आपलें घरीं भोजनास येण्यास भगवंतास त्यानें आमंत्रण दिलें. व त्याप्रमाणे भगवान आपल्या भिक्षुसंघासहित ठरल्यावेळी श्रेष्टीचें घरीं येऊन भोजन करून संतुष्ट शाल्यावर तो अत्यंत रमणीय विहार भिक्षुसंघाकरतां म्हणून भगवंतास दान दिला.

हा विहार बुद्ध देवांस इतका पसंत पडला की पुढें त्यांनी तेथें वीस पावसाळे काढले. व अनेक धार्मिक घडामोडी केल्या. वौद्धधर्माच्या इतिहासांत या जेतवन विहारास पुढें फार मोठें महत्त्व प्राप्त झालें. बुद्धकालीं तें एक प्रमुख धर्मपीठच होऊन बसलें.

#### राजा प्रसेनजितांस उपदेश

अश्वघोष

मिनजित राजाला भगवान बुद्धदेव श्रावस्ती येथें जेतवनांत येऊन राहिले आहेत ही बातमी समजतांच तो आपल्या रथांत बसून त्यांच्या भेटीस निघाला. व जेतवनाजवळ आल्यावर रथांत्न उतरून भगवंताच्या जवळ जाऊन त्यांना नमस्कार करून तेथेंच जरा बाजूला बसून म्हणाला—भदंत! आपला पवित्र पाय माझ्या राज्याला लागला त्या अर्थी माझें राज्य धन्य झालें! मला आपलें पवित्र दर्शन झालें त्या अर्थी मीहि धन्य झालें! आतां भगवंतांनी मला ज्ञानामृत पाजून कृतकृत्य करावें सांसारिक सुखलाभ केव्हांही चंचल व नश्वर आहे. पण धर्मज्ञान हें शाश्वत व अक्षय आहे. प्रपंचांत असलेला मनुष्य—तो राजा जरी असला तरी—उपाधिप्रस्त असतोच. त्याला केव्हांहि मनःशांति अशी ठाऊकच नसते. पण जो निरिच्ल व धर्मप्रवण असतो—तो अगदीं सामान्य मनुष्य जरी असला तरी—तो शांत व प्रसन्नचित्त असतो. नव्हे का ?

भगवंतांनी राजाचें हृद्गत जाणून व तो प्रपंचसुखळाळसेळा विटळा आहे असें समजून त्या प्रसंगाचा फायदा घ्यावा या इराद्यानें त्यास म्हटलें-राजा ! तुझें म्हणणें बरोबर आहे. आपल्या वाईट कर्मानें ज्यांना नीच योनींत जन्म प्राप्त झाला असेल अशा पतित लोकांना देखील सत्पुरुषाचें दर्शन झालें असतां मोठा आनंद नि धन्यता वाटते. मग तुझ्यासारख्या स्वतंत्र व पुण्यवान राजाला तथागताचें दर्शन झाल्यावर आनंद व धन्यता वाटणार नाहीं म्हणजे काय गोष्ट आहे ? आतां मी राजेश्वराला दोन उपदेशाच्या गोष्टी सांगतों. तिकडे त्याचें अवधान असावें. राजन् ! आमचीं चांगळीं अगर वाईट कर्में सावली-प्रमाणें आमन्यामागें चिकटून राहत असतात. राजाला कशाची अवश्यकता असेल तर ती प्रेमळ अंतःकरणाची होय. तुझी जी प्रजा आहे तिला तुझ्या एकुलस्या पुत्राप्रमाणें समज ! तिन्यावर जुलुम जबरदस्ती करूँ नकोस ! किंवा तिला छळूं व गांजूं नकोस ! तूं स्वतः इंद्रियनिग्रहानें रहा व प्रेमानें व न्यायबुद्धीनें राज्य कर ! असत्य गोष्टीचा त्याग कर ! आणि सन्मार्गानें वाग ! अशक्तांना पायाखाळी तुडवून आनंद मानूं नकोस ! दुःखितांवर कृपादृष्टि ठेवून त्यांना सुखी कर ! तूं आपल्या राजेपणाच्या इञ्जतीवर न जाशीले तर तुझें कल्याण् होईछ ! व तसेंच जे स्तुतिपाठक असतात त्यांच्या गोड भाषणाला न भुलशील तर त्यांत तुझें हितच आहे! राजा, मनुष्य हा जन्म, जरा, रोग नि मरण यांनी चोहोबाजूंनी वेढलेला आहे. त्यांतून सुटून पार व्हावयास सत्यज्ञान व पवित्राचरण यांशिवाय दुसरा मार्ग नाहीं. जे शाहणे व विचारी आहेत ते शारीरिक सुखोपभोग तुच्छ व त्याज्य लेखतात. आळसाची निंदा करतात. आत्मोत्कर्ष नि आत्मोद्धार हेंच त्यांचें ध्येय असतें व त्यासाठींच त्यांचा सगळा प्रयत्न असतो.

राजा:—खरी गोष्ट, भदंत ! गो. ११ बुद्धः — जेथें विषयवासना आहे तेथें सत्य राहूं शकत नाहीं. सत्यज्ञानशिवाय मनुष्य कितीहि विद्वान व बहुश्रुत असला तरी तो अज्ञानीच होय! ज्याला खरें धर्मज्ञान झालें तोच ज्ञानी! सत्यज्ञान मिळविणें हेंच मनुष्याचें एकमेव ध्येय असावयास पाहिजे. तिकडे जो दुर्लक्ष करील त्याचें जिवित विफल आहे! कोणताहि धर्म असो, त्याची शिकवण या मुद्यावर केंद्रित असली तरच तो धर्म!

राजाः—हें धर्मज्ञान केवळ श्रमण अगर सन्यासी करतांच आहे काय?

बुद्ध:--नाहीं, राजा, तसा कांहीं प्रकार नाहीं. तें प्रत्येक मनुष्या-साठीं आहे. मग तो ब्राह्मण असो वा शेतकरी असो. या बाबतीत भिक्षु व सामान्य जन असा भेद नाहीं. कित्येक सन्यासी अस्निहि ते संसारांत पडतात व कित्येक संसारी असूनहि ते ऋषीपद प्राप्त करून घेतात ! सुखळाळसा—देहतर्पण बुद्धि—ही सर्वांना सारखीच मागें पुढें आपित्तजनक आहे! सर्व जग तिच्या प्रवाहांत सांपडून धडपडत आहे व असतें ! त्यांत जो सांपडला त्याला तरणोपाय नाहींच ! फक्त सत्यज्ञान हेंच नावेप्रमाणें तारक आहे. म्हणून धर्माची हांक अशी आहे कीं 'मनुष्य हो, उठा नि माराच्या तडाक्यांतून आपलें रक्षण करा ! 'राजा, कर्माची गति फार विलक्षण आहे. ती चुकविणें फार कठीण, किंबहुना शक्यच नाहीं. म्हणून शहाण्यानें सत्कर्मे आचरावींत. दुष्कर्माचा त्याग करावा. कारण जगाचा हा न्यायच आहे कीं पेरावें तसें उगवतें. म्हणून म्हणतों कीं, सत्कर्म व सद्बुद्धि यांच्या योगानें तूं श्रेष्ठपद संपादन कर. सर्व जागतिक व प्रापंचिक वस्तु नश्वर आहेत आणि जीवित हें क्षणभंगुर आहे. म्हणून, राजा ! मनाचा विकास कर ! दृढ श्रद्धा ठेव ! राजधर्माचें अतिक्रमण करू नकोस ! बाह्य विषयांत सुख मानूं नकोस ! आत्मोन्नति हेंच खरें सुख आहे. अशा रीतीनें वागशील तर तुझी कीर्ति दिगंत होऊन तू

अमर होशील !! आणि तथागताचा तुजवर प्रसाद होईल !! इतकें सांगून झाल्यावर आपल्या उपदेशाचें सार म्हणून त्यांनी ही पुढील गाथा म्हणून दाखिवलीः—

#### आरोग्यपरमा लामा सन्तुद्वी परमं धनं विस्सासपरमा जाति निब्बाणं परमं सुखं

(धम्मपद् १५-८)

आरोग्य हा श्रेष्ठ लाम आहे. संतोष हें श्रेष्ठ धन आहे. विश्वास हा श्रेष्ठ सखा आहे आणि निर्वाण हें श्रेष्ठ सुख आहे!! हा उपदेश ऐकून राजाला महानंद झाला व भगवंतावर त्याची अधिक भक्ति जडली.

याप्रमाणें राजास उपदेश केल्यावर भगवान तेथें कांहीं दिवस मुक्काम करून मग तेथून तळ हाळवून राजगृहाकडे वळळे. वाटेवर अनेक ठिकाणीं उतरून छोकांस उपदेश करून धर्मप्रसार करण्याचें कार्य त्यांनी नेटानें चाळं ठेविछें. आणि वर्षावासाच्या प्रारंभी राजगृह गांठलें.

### वैशाली येथील चमत्कार

( सत्तिपात २-१ )

जगृह येथें भगवंतांनीं तो सबंध वर्षावास तेथें राहूनच काढला. त्या वर्षीं मेघराजाची इतराजी झाल्यामुळें लिच्छवी राज्यांत दुष्का-ळाचें प्रचंड व उम्र स्वरूप माजून, लोक फार त्रस्त व म्रस्त झाले होते. खावयास अन नाहीं व प्यावयास पाणी नाहीं. घरदार सोडून अन्नान्न करीत गरीब रयत गांवोगांव फिरत सुटले. तशांतच मनुष्य संहारक रोग व व्याधि यांनी उचल खाळी! मग आतां काय सांगावें त्या बिचाऱ्यांचे हाल व दैना १ दुर्भिक्ष व महारोग या दोहोंच्या कैचींत संबद्धन वैशालीची सुखी प्रजा मोठ्या संकटांत व पेचांत पडली. गांवोगांव व रस्तोरस्तीं लोकांचीं प्रेतें पडून सर्वत्र हाहाकार माजून राहिला !

खुद वैशालों येथें दुर्भिक्षानें मोठा कहरच माजविला. केवढें तिचें वैभव नि कोण तिची भरभराट! पण या दुष्काळामुळें व रोगाच्या भिंडमारामु हें ना नगरी ओस पडून स्मशानवत् भासूं लागली! आपल्या प्रजेची ही हुई गा पाहून लिच्छवी महाराज फार दुःखित व चिंता-कांत झाड पा करावें हें त्यांना सुचेना. मंत्र्यांची सल्ला घेतली. ज्योतिषांना केचाहरून पाहिलें. देवतानुष्ठान चालूं केलें. मांत्रिकांकडून मंत्रतंत्र क पाहिलें. पण कोणालाच नि कशालाच यश येईना! सर्व उपाय अकल! सर्व प्रयत्न फसले! सर्व देवी उपचार निरर्थक ठरले!! प्रजा फार हवालदील झाली!! व पटापट मृत्युमुखीं जाऊन पढुं लागली!!

महाराजानें या दैवी विपत्तींत्न आपल्या प्रजेटा वांचविण्यासाठीं हरप्रयत्न केटे. अनेक महात्म्यांचा त्यानी सञ्चा घेतटा. निर्मन्थनाथपुत्र झाला.पूर्ण करयप झाला. मस्करी गोशाल झाला. अजितकेश कंवल झाला. ककुष कात्यायन झाला. या सर्वांची सञ्चा घेवून झाली. पण कोणाचाच मंत्र प्रभावी ठरेना ! व कशालाच यश येईना ! महाराजांस मोठी चिंता लागून राहिली व ते रात्रंदिवस बेचैन झाले. अशा निराशमय स्थितींत काळ कंठत असतां चर्चेंच्या वेळीं एकानें सहज त्यांस भगवान गोतम बुद्धाचें नांव सुचवून म्हटलें कीं 'महाराज! आपण सर्व कांहीं केलें. कशालाच यश आलें नाहीं. माझ्या मतें एक गोष्ट राहिली. ती तेवढी करून साधल्यास पाहा. भगवान गोतमबुद्ध येथें शेजारीच आहेत. त्यांचा मुक्काम राजगृहांत आहे. ते मोठे महात्मे आहेत ! त्यांचा दिव्य शक्ति लाभली आहे म्हणतात. त्यांच्या दैवी चमत्कृतीच्या अनेक गोष्टी लोक बोल्डन दाखिनतात. त्यांना बोलावून आणून त्यांचा एकदा

सञ्चा घेऊन पहा ना. न जाणो, यातून ते कदाचित् कांही अचूक मार्ग दाखबू शकतील ! '

महाराजांना ही स्चना पसंत पडली. व ताबडतोब भगवंतांना आणण्यासाठीं आपला एक राजमंत्री त्यांनी त्यांच्याकडे पाठवून दिला. त्याप्रमाणें मंत्री दौड करून राजगृहास आला व वेणुवनांत प्रवेश करून त्यानें भगवंताची भेट घेतली. भगवंतांनी त्याला प्रेमणूर्वक जवल घेवून सामोपचाराचे कुशल प्रश्न विचारून झाल्यावर इकडे येण्याचें कारण विचारलें. तेव्हां मंत्र्यांनी सर्व हकीकत सांगृन भगवंतानी वैशालीस येजन भेट चात्री अशी महाराजांची अत्यंत आप्रह्मूर्वक विनंति आहे असा निरोप कलविला व त्यांस वैशालीस येण्याचें आमंत्रण दिलें. भगवंतांनी तें मौन धारण करून मान्य केलें.

पुढें लौकरच भगवान वैशालीकडे निघाले. ही बातमी विंबसारास कळतांच तोहि भगवंतास पोंचविण्यासाठीं म्हणून स्वतः गंगानदी-पर्यंत आला. लिच्छवी महाराजास ही वार्ता आधींच कळविण्यांत आली असल्यामुळें तोहि भगवंताचें दरवारी थाटानें स्वागत करण्या-साठीं म्हणून आपल्या सर्व परिवारासहित गंगेच्या पलीकडच्या तीरावर येऊन दाखल झाला. भगवान गंगानदी ओलांडून परतीरावर आल्यावर महाराजांनीं त्यांचा अत्यंत गौरवपूर्वक सत्कार केला. व त्यांस बरोबर घेऊन तेथून प्रस्थान हलविलें.

ख्या महात्म्यांचा प्रभाव कांहीं औरच असतो ! त्यांच्या दर्शनमात्रें करूनच दुःखितांचें दुःख पार वितळून जातें ! असा भारतीय महात्म्यांचा अलैकिक प्रभाव आहे ! मग तुम्ही आजचे सुशिक्षित लोक खरा माना अगर मानूं नका. त्याचें आतां काय ? वैशालीस भगवंताचे पाय लागले न लागले तोंच आकाश भरून आलें व मेघराजानें भगवंताचे पाय स्वर्गीय गंगेनें धुवून काढले ! विजा त्यांच्या स्वागतार्थ कडाडूं लागल्या व मुसळधार पावसाची सारखी सरबसी लागली ! क्षणार्थांत

जिकडे तिकडे पाणीच पाणी झालें. तहानेनें तळमळणारी वैशाली नगरी हां हां म्हणतां त्या अमृत वर्षावाने संतृप्त झाली व जिकडे तिकडे आनंदाचे फवारे उफाळूं लागले! मोठा चमत्कार झाला व वैशालीचें नष्टचर्य क्षणार्थात नष्ट झालें! या वेळीं भगवंताच्या तोंडात्न जे उद्गार निघाले ते पुढे रतन सुत्तांत संग्रहीत करून ठेवण्यांत आले असून अवर्षण काळीं किंवा इतर प्रसंगीं बौद्ध त्याचें मोठ्या भक्तीनें आजिहे. पठण करतात. ऋग्वेदांत पर्जन्यस्क म्हणून कांहीं सूक्तें आहेत त्यांच्याच तोडीचें बौद्धाचें हें रतनस्क्त होय. याप्रमाणें भगवंताच्या पादस्पर्शाने दुर्मिक्य व रोगराई यांनीं त्रस्त झालेलें तें लिच्छवी राज्य पीकपाण्याने पुनः समृद्ध होऊन शांतिसमाधानानें विलसूं लागलें.

यानंतर भगवान तेथें काहीं दिवस राहून वैशाली महाराजाचा पाहुण-चार घेतल्यावर पुनः त्यांचा मुक्काम तेथून राजगृही वेळु वनांत येऊन पडला. पुढील वर्षावास लिच्छवी महाराजाच्या विनंतीवरून वैशाली येथें काढण्याचें ठरवून त्याप्रमाणें योग्य वेळीं पुनः ते वैशालीस येऊन दाखल झाले व तो वर्षावास कूटागार विहारांत राहून काढला.

## शुद्धोदनाचा अंतकाल

अश्वघोष

भगवान क्र्यागार विहारांत असतांना किपलवस्तहून वातमी आली की राजा शुद्धोदन हा अत्यंत अस्वस्थ असून भगवतांचें एकवार शेवटचें दर्शन घेऊं इन्छितो. दूतानें ही बातमी कळिवतांच त्यांनी तांतडीनें किपलवस्तूकडे धांव घेतळी. पिताजीची शेवटची इच्छा ती! कदिचत अतृप्त राहिळी तर तेवळ्याचसाठीं पुनः गर्भवास!! पिताजीची ती दगदग व यातायात टाळण्यासाठीं भगवान शरपंजरी पडलेख्या पिताजीची ती शेवटची इच्छा तृप्त करण्यासाठीं तावडतोब आपल्या जनमस्थानाकडे वळळे.

विचारा शुद्धोदन! आतां अगदीं थकला व भागला होता. वयाला ९७ वर्षे झालीं असून सर्व शरीर पिकृन अगदीं जर्जर झालें होतें. धड उठतां येत नव्हतें कीं बसतां येत नव्हतें. मग चालण्याची गोष्ट तर बाजूसच राहिली. सर्व गात्रें शिथिल झालीं असून, इंद्रियांनी आपापलीं कर्तव्यें जवळ जवळ झुगारूनच दिलीं होतीं. अर्थात् सर्व बाजूने म्हातारा अगदीं पराधीन झाला होता. भगवान बुद्ध जेव्हां त्याच्या दर्शनास आले तेव्हां तो आंथरुणास अगदी खिळून राहिला होता.

भगवान आल्याची वातमी त्यास कळिविणेंत आळी तेव्हां त्यानें मिटलेले डोले उघडून बाजूस पाहिलें तो प्रत्यक्ष भगवान बुद्ध देव पुढें उमे! त्यांचें दर्शन डोले भरून घेतलें. आणि वोलण्याचा प्रयत्न केला पण तोंडातून शब्द निघेना! डोले पाण्यानें डवडवून आले आणि कठ गद्भदित झाला! भगवतानी आपला अमृत हात त्याच्या शरीरावरून फिरवून थोडक्यांत शेवटचा उपदेश केला. याचा असा परिणाम झाला कीं त्यास एकदम सत्यज्ञान होजन अर्हतावस्था प्राप्त झाली! अर्थात् त्याचा संसार बंध सुटला व निर्वाण लामलें!! पुढे तिसच्या दिवशीं म्हणजे श्रावण शुद्ध पौणिंमेस महाराजाची इहलेकयात्रा संपली. भगवतांनी यथाविधि त्याचें और्ध्वदेहिक कर्म करवून, वाड्यातील लोकांस प्रसंगोचित धर्मापदेश करून त्यांचें समाधान केलें. पुढें कांहीं दिवस तेथें राहून मग तेथून त्यांनी आपला तल हलविला.

#### संघांत स्त्रीप्रवेश

चुह्रवग्ग १०-१-२ (विनयपिटक)

द्भीदनाच्या पश्चात त्याचा पुतण्या म्हणजे अमृतोदनाचा मुलगा महानामा हा त्याच्या जागीं आला. महाप्रजापती गोतमीला आतां तेथें करमेना. सती यशोधरेचीहि तीच स्थिति झाली. किंबहुना अधिकच नाजूक व करुणास्पद झाली असें म्हटलें तरी चालेल. पितराज जिवंत पण उपयोग काय ? एकुलता एक मुलगा बाल राहूल, पण तो आशा-तंतू असूनिह नसल्यासारखाच !! मग त्या सतीमनाची व मातृहृदयाची काय दशा झाली असेल ती फक्त तें सती व मातृहृदयच जाणें! इतरांना ती अगम्य आहे असें म्हटल्यास ती अतिशयोक्ति होणार नाहीं.

शुद्धोदनाच्या परलोकगमनानंतर पुढें लवकरच गोतमीनें वैराग्य वृत्ति धारण करून अवशेष आयुष्य मिक्षुणी होऊन भगवंताजवल राहून घालविणेचें मनांत निश्चित केलें. आणि तो निर्धार कायम करून तिनें आपले केंस कापून टाकलें व अंगावरील वस्नाभरणें टाकून साधें केशरी वस्न धारण केलें. तिच्यावरोबर जाण्यास यशोधरा हीहि तयार झाली. तिला व आणखी कांहीं इतर शाक्य स्नियांना बरोबर घेवून संघांत दाखल होण्यासाठीं म्हणून ती किपलवस्तुहून वैशाली-कडे निघाली.

या वेळीं भगवंताचा मुक्काम वैशाली येथें कूटागर विहारांत होता. पुढें मजल दरमजल करीत पन्नास योजनें चालून कशीवशी वैशालीस येऊन पोंचली. या वेळीं प्रवासामुळें ती फार थकली होती. पाय चालून चालून सुजले होते. चेहरा सुकून काळवंडला होता. धुळीनें पाय माखून गेले होते. अर्थात् ती फारच श्रमली व दमली होती। अशा विपन्न स्थितींत ती कूटागार विहाराच्या पुढच्या दारांत येऊन उभी राहिली.

ही बातमी आंत भगवंतास कळविण्यांत आली. तेव्हां ते उठून तिला भेटण्यासाठीं बाहेर आले. प्रथम कुशल प्रश्न वगैरे विचारून झाल्यावर मग तिला तेथें येण्याचें कारण विचारलें. तेव्हां तिनें आपला मनोदय त्यांस कळविला. भगवंतांनी सर्व हकीकत ऐकून घेतली व पूर्वी यशोधरेस जें उत्तर दिलें होतें तेंच उत्तर तिलाहि देण्यांत आलें. स्त्रियांना संघांत प्रवेश मिळणार नाहीं असें तिला स्पष्ट सांगून भगवान आंत निघृन गेले.

आनंद तेथें जवळ उमा होता. त्याला गौतमीची ती करणारव स्थिति पाहून मोठी दया आली. भगवान नियून गेल्यावर त्यानें तिच्याजवळ येऊन, दोन गोड शब्द बोल्टन तिचें समाधान केलें. व तिला तेथेंच जवळ ठेवून घेतलें. पुढें योग्य संधि पाहून भगवान प्रसन्नचित्त असतां पुनः त्यांचें मन वळविणेच्या उद्देशानें तो भगवंतास म्हणालाः— भदंत ! स्त्रिया मिक्षुणी झाल्या तर त्यांना धर्माचें फल मिळण्यासारखे नाहीं काय ? त्या अहित् पदाला योग्य नाहींत काय ?

् बुद्ध:— तसं कां म्हणतोस, आनंदा ? त्यांनाहि धर्माचं फल मिळेल कीं ! अर्हत् पदालाहि त्या योग्य आहेत. नाहीं असं नाहीं.

आनंदः—मग तुम्ही महाप्रजापती गौतमीला तो लाभ कां नाहीं देत ? ती तुमची मावशी ना ? तिनं पोटच्या मुलाप्रमाणं लहानपणीं तुमचा संभाल केला ना ? मग तिला हा फायदा कां वरं देऊं नये ? तिच्या मनांत भिक्षुणी होऊन राहण्याचं आहे आणि म्हणून घरदार सोडून ती इथं आपल्या आशेवर चालत रखडत प्रवास करून आली आहे. तिला संघांत दाखल करून घेतलं तर ठीक नाहीं का होणार ?

बुद्ध:—आनंदा! तुझं म्हणणं खरं आहे. पण स्त्रियांना संघाचे कडक नियम पाळणं फार कठीण आहे. त्यांना तें झेंपणार नाहीं.

आनंद: --- तशी ती पाळून राहण्यास कबूळ झाळी तर?

बुद्ध:—मग जा विचार तिला. हे पुढील नियम कवूल आहेत कीं काय ?

आनंद: — ते नियम तरी कोणते ? समजूं द्या मला.

बुद्ध:--ते नियम हे पुढील प्रमाणे:--

१ मिक्षुणीनं भिक्षूस नमस्कार केला पाहिजे.

- २ पावसाळ्यांत जेथें भिक्षु नाहीं अशा स्थळीं तिनं राहाव-याचं नाहीं.
- ३ दर पंधरवड्यास उपोसथाचा दिवस भिक्षूकडून विचारून घेतला पाहिजे.
- ४ पावसाळा संपल्यावर मिक्षुणीनं संघापुदें येऊन आपली वागणूक निर्दोष आहे असं दाखविलं पाहिजे.
- ५ मिक्षुणीवर गंभीर स्वरूपाचा आरोप शाबीत झाल्यास तिला संघाकडून मनत्त प्रायश्चित्त ध्यावं लागेल.
- ६ भिक्षुणी ही दोन वर्षे संघांत राहून शिक्षण घेतल्यावर पुढं उपसंपदा दीक्षा घेण्यास तिनं संघाची परवानगी मिळ-विली पाहिजे.
- ७ भिक्षुणीनं भिक्षूचा निंदापमान करतां कामा नये.
- ८ भिक्षुणीनं भिक्षूस रागे भरतां अगर दम देतां कामा नये. हे असे आठ नियम स्त्रिया पाळतील तर त्यांस भिक्षुणी होऊन संघांत येऊन राहण्यास माझी ना नाहीं.

हें सर्व ऐकून घेऊन आनंद तेथून उठला. व महाप्रजापती गौतमी-जवळ जाऊन, तिला वरील आठ नियम सांगून, व समजावून त्या-प्रमाणें वागण्याची तिची व तिच्याबरोबर आलेल्या इतर श्वियांची खुषी व तयारी आहे कीं काय हें विचारलें. तेव्हां गौतमीनें तशी आपल्या सर्वाची इच्छा व तयारी आहे असें सांगितलें.

नंतर ही गोष्ट आंत जाऊन आनंदानें भगरंतास कळिवळी. भगरं-तांनी ती मान्य करून, प्रथम गौतमीस दीक्षा देऊन तिला संघांत दाखल करून घेतली. नंतर यशोधरेलाहि दीक्षा देऊन तिला संघांत सामील करून घेतलें. यानंतर इतर स्त्रियांना दीक्षा देऊन त्यां सर्वाचा मिळून एक स्वतंत्र भिक्षुणीसंघ तयार करण्यांत आला. तेव्हांपासून पुढें स्त्रियांना भिक्षुणी होऊन संघात येऊन राहण्याची मुभा मिळाली.

#### विशाखा मिगारमाता

अहकथा (धम्मपद)

शायस्तीपासून सात योजनाच्या अंतरावर साकेत नांवाचें एक मोठें शहर होतें. तें ज्यानें वसविलें होतें त्या धनंजय श्रेष्ठीची नवकोट नारायणांत गणना होत होती. विशाखा नांवाची त्याला एक सुस्वरूप व सुविद्य अशी कन्या असून ती उपवर झाली होती.

श्रावस्ती येथें धनंजयश्रेष्टीच्या तोडीचाच मिगार नावांचा एक धनाड्य श्रेष्टी असून त्याला पूर्णवर्धन नांवाचा एक तरुण व सुशील असा मुलगा होता. त्याच्याशी तिचा विवाह करून देण्यांत आला.

विवाह संपल्यावर धनंजयश्रेष्टी आपल्या कन्येला बरोबर घेऊन श्रावस्तीस आला व तिला सासरी पोंचती करून परत जातांना आपल्या ज्ञातीतील आठ गृहस्थांना बोलावून आणून त्यांना व्याह्या-समोर असें सांगितलें कीं माझ्या मुलीवर सासरच्या कडून कांहीं दोषा-रोप करण्यांत आला तर तुम्ही त्याची चौकशी करून तिला दोन उपदेशाच्या गोष्टी सांगाव्या व तिची समजूत करावी.

याप्रमाणें व्यवस्था करून तो धनंजय श्रेष्ठी परत आपल्या गांवी गेळा. पुढें छवकरच मिगार श्रेष्ठीनें या नृतन छम्नसमारंभानिमित्त निर्मंथ श्रमणांना आपल्या घरी भोजनास आमंत्रण दिछें. मिगार हा निर्मंथाचा उपासक होता. भोजनाची सर्व तयारी झाल्यावर त्यांचें योग्य आदरातिथ्य करून त्यांस यथेच्छ भोजन घातछें. भोजन संपल्यावर आपल्या सुनेछा सांगून पाठिविछें कीं आपल्या घरीं निर्मंथ अर्हत आछे आहेत त्यांच्या दर्शनास यावें.

अर्हत् हा शब्द कानीं पडताच विशाखेळा मोठा आनंद झाळा. कारण ळहानपणापासून ती बुद्धाची मोठी चाहती होती. बुद्ध व त्यांचे भिक्षु याशिवाय इतरांसहि अर्हत् म्हणतात हें तिळा माहीत नन्हतें. घाइघाईनें नीट पोषाख व वेषभूषा करून ती उल्हसित मनानें अंतःपुरांत्न दिवाणखान्यांत आली. तेथें तिला अर्हत् न दिसतां नम्न-मूर्ति जैन तीर्थंकर दिसले!

तें त्यांचें किळसवाणें अश्ठीठ ध्यान पाहून ती मनांत फारच चर-कली. ती लिज्जित झाली व चिडून तिरस्कार मुद्रेनें सासऱ्यास म्हणाली, 'मला आपण येथें कशाकरतां बोलाविलें ? अशा निर्लज्जांना आम्ही अर्हत् म्हणत नसतो !' असे उद्गार काढून तेथें अधिक वेळ उभी न राहतां सात्विक रागानें आली तशी झप्झप् परत निघून गेली.

इकडे त्या श्रमणांना या नववधूनें असा आपला पाणउतारा व अपमान केलेला पाहून फार वाईट वाटलें. व ते मिगार श्रेष्ठीला म्हणाले, हे गृहपते! ही अवदसा तूं कोठून पैदा केलीस! जणुं काय तुझ्या मुलाला दुसरी मुलगी मिळालीच नसती! केवढी द्वाड पोर! मोठी उद्घट!

मिगाराला हा प्रकार पाहून वाईट वाटलें. तो त्यांना हात जोडून नम्रतेनें म्हणाला—महाराज ! क्षमा करा. अजून तिचा पोरस्वभाव गेला नाहीं. पुढें ती हळूहळू सुधारत जाईल. तिच्या या अल्लंड स्वभावा-वहल आपण न रागावतां तिला क्षमा करावी. यावहल मी तिची नंतर चांगली कानउधांडणी करतो.

याप्रमाणें बोव्हन मिगारानें त्या निर्प्रंथांची कशीवशी समजूत घाव्हन त्यांस निरोप दिला. व नंतर तो आंत येऊन जेवावयास बसला. विशाखा पंखा घेऊन त्याला वारा घालीत बाजूला उभी राहिली.

इतक्यांत एक बौद्ध मिक्षु दरवाजांत येऊन मिक्षेसाठीं उमा राहिला. मिगार बसलेल्या ठिकाणाहून त्याला पाहत होता. पण त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून तो खिरीवर यथेच्छ तांव मारीत होता. 'मिक्षूला वाढा' असे त्याच्या तोंडातून कांहीं शब्द निघेना. विचारा मिक्षेची प्रतीक्षा करीत तसाच कांहीं वेळ उमा राहिला. विशाखेला हा प्रकार आवडला नाहीं. सासन्याचें हें वर्तन तिला गृहस्थधमींच्या अगदी उलट दिसलें. व उभ्या असलेल्या जागेवरूनच ती त्या भिक्षूला म्हणाली:—आर्य ! माझा सासरा जुनेपुराणें खात आहे. आपण येथें तिष्ठत न राहतां पुढे व्हा !'

विशाखेचे हे शब्द कानीं पडतांच मिगार अतिशय संतापला व नोकरांना हाक मारून म्हणाला कीं 'अरे, हें माझें भोजनपात्र येथून उचल्दन न्या. व या पोरीला माझ्या घरांत्वन याच क्षणीं हांकून द्या. पोरटी इतकी उन्मत्त झाली आहे की माझा उपमर्द करायला हिला लाज वाटत नाहीं. अगदी उद्घट पोरटी! लाजलज्जा—विनयनम्रता— सगली कोळून प्याली आहे!!

मिगार फार संतापळा होता. मघांच निर्प्रथांचा तसा अपमान नि आतां खुद आपळाच असा पाणउतारा ! मग कोण नाहीं चिडणार ? तो फार जळफळळा, तडफडळा ! पण तिच्या अंगाळा हात ठावण्याची त्याळा किंवा त्याच्या नोकरांना छाति झाळी नाहीं ! ती शांतपणें सासऱ्याळा म्हणाळी:—'मामंजी! आपण माझ्यावर इतकं रागावृं नये. मी कांहीं विकत आणळेळी बाजारी बटीक नव्हे ! आपल्या सारख्याच थोर कुळांत जनमळेळी मी आर्य खी आहे. प्रथम माझा अपराध माझ्या पदरांत घाळा आणि मग मळा येथून जावयास सांगा. माझ्यावर विनाकारण तोहमत येऊं नये म्हणून माझ्या पित्याने येथें आठ कुळीन गूहस्थांना माझ्या अपराधाची चौकशी करण्यास सांगून ठेविळें आहे. तेव्हां त्यांच्या समोर माझा अपराध मांडा, त्यांनी मळा जर दोषी ठरविळें तर मी खुषीनें येथून निघून जाईन. आपण कांहीं एवढी जवरदस्ती मजवर करावयास नको.'

हे सुनेचे स्पष्ट व सडेतोड बोल्णें ऐकून मिगार जरासा नरमला. त्यानें त्या आठ गृहस्थांना वर्दी देऊन घरी बोलावून घेतले व ते सर्वजण आल्यावर त्यांच्या कानावर झालेली हकीकत घाळून 'तिला आतांच्या आतां माझ्या घरातून बाहेर काढा ' असे सांगितलें.

त्या पंचांनीं त्याचें बोळणें ऐकून घेतल्यावर तिला म्हणाले—काय गे विशाखे ! आपला सासरा जुनें पुराणें अन खातो असें म्हटलेंस, तें खरें काय ?

विशाखाः—होय; तो जुनेंपुराणें अन्न खातो असें म्हटलें खरें. पंचः—तसें कां म्हटलेंस ? त्याचा अर्थ काय ?

विशाखाः—म्हणजे तो नवीन पुण्य संपादन करीत नाहीं. जुन्या पुण्यावरच निर्वाह करतो असा माझ्या बोळण्याचा अर्थ होता तो.

तिचें हें उत्तर ऐकून पंच म्हणाले-तुमच्या सुनेचें म्हणणें आम्हास रास्त दिसतें. त्यांत गैरशिस्त असें कांहींच नाहीं. तेवड्यानें तिला घरात्न बाहेर काढणें हें तुम्हास उचित नाहीं!

आणखी विशाखेचे कांहीं बारीकसारीक दोष मिगारानें त्यांच्या पुढें ठेविछें. पण ते दोष नसून मिगाराचा केवळ गैरसमज होता असें चौकशी अंती दिसून आछें. तेव्हां मिगार म्हणाळा—पण 'इचान्बाप जेव्हां येथें आळा होता तेव्हां आमच्यासमोर त्यानें हिळा दहा नियम शिकविछे. आम्हाळा तर ते अगदी वेडेपणाचे वाटतात. मग तिळा त्यांचा अर्थ काय समजळा असेळ तो असो! त्यामुळें ही अशी झाळी आहे पिसाट!!

पंच विशाखेकडे तोंड वळवून म्हणाले:—काय गे विशाखे! धनंजय श्रेष्ठीनें तुला कोणते नियम शिकविले? व त्यांचा अर्थ काय? मिगारला ते वेडेपणाचे वाटतात असें तो म्हणतो. तुला काय बोध झाला तो सांग.

विशाखाः—ठीक आहे. ऐका तर. आंतली आग बाहेर नेऊं नये. हा पहिला नियम माझ्या बापानें मला शिकविला.

पंच:--म्हणजे ?

विशाखा:—म्हणजे असें कीं घरांत कांहीं तंटे भांडणें वगैरे झालीं तर त्यांची वार्ता घराबाहेर नेऊं नये. घरांतील विंग वाहेर सांगू नये.

पंचः --- ठीक. आतां दुसरा नियम?

विशाखाः—त्याचप्रमाणें बाहेरची आग आंत आणूं नये. त्याचा अर्थ मी असा करते कीं रोजारी पाजारी सासूसासऱ्यांचे किंवा जावानणदांचे कांहीं बरें वाईट बोलत असले—निंदा नालस्ती करीत असले—तर तें वर्तमान घरीं कोणाला कळवूं नये.

पंच:--यांतिह कांहीं गैर नाहीं. वरें, आतां तिसरा नियम ?

विशाखाः—देणाऱ्यालाच द्यावे हा तिसरा नियम व न देणाऱ्यास देऊं नये हा चौथा नियम.

पंच:--याचा अर्थ काय ?

विशाखाः—जो काणी उसनवार नेलेली वस्तु परत करतो दैयालाच उसनवार द्यावें. जो तसें करीत नाहीं त्यास पुनः देऊं नये.

पंचः—फार सुंदर! विशाखे! तुझा अर्थ फार सुंदर आहे. मिगार शेटजी! यांत तुम्हांस वेडेपणा काय दिसला? बरं. आतां पांचवा नियम सांग.

विशाखाः—देणारा अगर न देणारा असला तरी त्याला द्यावें.

पंचः याचा आम्हांला कांहींच बोध होत नाहीं.

विशाखाः—याचा मथितार्थ असा की आपल्या आप्तइष्टांत जर कोणी गरीव अथवा दरिद्री असला तर तेथें हा उसनवारीचा नियम लागू करूं नये. आपल्या गरीव आप्तइष्टांत परत करण्याचें सामर्थ्य नसलें तरी देखील त्यास द्यावें ! नाहीं म्हणूं नये !

पंचः—शाबास विशाखे ! तुझें म्हणणें आमच्या सार्ख्या मोठ्यांनी देखील उचलण्यासारखें आहे.

विशाखा:--आतां पुढील नियम सांगते ऐका. सुखानें बसावें

हा सहावा नियम. सुखानें जेवावें हा सातवा नियम आणि सुखानें निजावें हा आठवा नियम.

पंच: — तुझे नियम मोठे गूढ आहेत कीं ! आम्हाला नाहीं यांची फोड झाली.

विशाखाः—त्याचा खुळासा हा असा आहे. सुखानें बसावे याचा अर्थ वडीळ माणसें जेथें वारंवार फिरत असतात त्या ठिकाणीं ख्रियांनी बसूं नये. त्यांचें जेवण खाण आटपण्यापूर्वी आपण जेऊं नये. व नता नोतारांचा परामर्श घेऊन मग जेवावें, असा ध्विन सुखाने जेवावें या सातव्या नियमांत्रन उमटतो. आतां आठव्या नियमाचा आराय असा आहे कीं घरांतीळ वडीळधार माणसें निजण्यापूर्वी आपण निजूं नये. त्यांची व्यवस्था लावून मग निजावें.

पंचः --- नववा नियम कोणता ?

विशाखाः -- अग्नीची पूजा करावी.

पंच:-----यांत कांहीं गूढार्थ दिसत नाहीं. तो अर्थ सरळच आहे.

विशाखाः-- ब्राह्मणाला अप्नि जसा पूज्य तद्दत आम्हा स्त्रियांना पति पूज्य असा त्याचा गूढार्थ आहे. स्त्रियांना पतिसेवा ही अग्निसारखीच फलदायक आहे. ब्राह्मण जसे अग्नीची परिचर्या करतात तद्दत स्त्रीनें-पतिव्रता स्त्रीनें-- आपल्या पतीची एकनिष्ठपणें सेवा शुश्रूषा करावी असा त्याचा अर्थ आहे.

पंच:--आतां दहावा नियम सांग म्हणजे झालें.

विशाखाः--गृहदेवतांची पूजा करावी.

पंच:--म्हणजे ?

विशाखाः—सासुसासरे इत्यादि घरांत जे वडीळधार असतीळ त्यांचीहि सेवाचाकरी करावी हा त्याचा अर्थ.

विशाखेनें दहा नियमाचें या प्रमाणें स्पष्टीकरण केल्यावर त्या पंचांनी तिची फार स्तुति केली. व ते मिगारला म्हणाले:—शेटजी! आपण रागाच्या भरांत या मुळीळा घरांतून घाळवून देण्यास तयार झाळा आहा. पण आम्ही तर हिळा घरची ळक्ष्मीच समजतो!! इतकेंच नव्हे तर ती सरस्वतीहि आहे!!

मिगार रोटजीचे डोळे आतां चांगले उघडले. त्यानें आपली चूक त्या लोकांपुढें कबूल केली व विशाखेची क्षमा मागितली.

विशाखा म्हणाली:—आपण वडील्च आहा. क्षमा मागण्याचें कांहीं कारण नाहीं. परंतु एक गोष्ट मात्र मी इथें स्वच्छ व स्पष्टच सांगते की निर्प्रथाचे बाबतींत आपलें व माझें मुळींच जमावयाचें व पटावयाचें नाहीं. मी भगवान बुद्धाची उपासिका आहे. आपण निर्प्रथाचे आहा. तेव्हां बौद्ध मिक्षु आमच्या घरीं मिक्षेस आले असतां तें आपणास खपावयाचें नाहीं. तसेंच निर्प्रथ आले असतां मलाहि खपावयाचें नाहीं. मी त्यांचें तोंडहि पाहणार नाहीं. मग नमस्काराची तर गोष्टच नको ! या बाबतींत तडजोड निघाल्याशिवाय माझ्या येथें राहण्यानें आपणाला 'किंवा मला सुख होणार नाहीं.

मिगार म्हणालाः—देवि ! तुझ्या इच्छेप्रमाणें वागण्याला माझी कोणतीच हरकत नाहीं. माझ्या घरीं अलोट धनसंपत्ति भरली आहे. बौद्ध भिक्षूंना आमंत्रण करून तूं त्यांना जेवूं घातलेंस तर त्यायोगें मी दरिद्र होईन अशांतला कांहीं प्रकार नाहीं. मी माझ्या निर्फ्रथांना अन्नदान करीन व तूं तुझ्या बुद्धभिक्षूंना खुशाल जेवूं घाल ! त्याला माझी आडकाठी नाहीं.

पुढें लवकरच भगवान बुद्धाचा मुक्काम श्रावस्तीत जेतवनांत झाला. तेव्हां तिनें सासऱ्याची परवानगी घेऊन जेतवनांत जाऊन भगवंतास व त्यांच्या भिक्षुसंघास घरीं भोजनास वेण्यास आमंत्रण दिलें. ही गोष्ट निर्प्रथांस समजतांच त्यांनीं ताबडतोब मिगारास गांठून तो बेत रहित करण्याचा आग्रह केला. मिगार त्यांना म्हणालाः—माझी सून आतां कांहीं लहान नाहीं. ती उच्च कुलातील सुविद्य श्री आहे. तिला दासीप्रमाणें वागविणें मला पसंत नाहीं. माझ्या घरी सौख्य व आनंद नांदावयाचा तर माझ्या सुनेचा—गृहलक्ष्मीचा—योग्य मान राखलाच पाहिजे! अशा बाबतीत नसती भीड आपण घालूं नये.

निर्मिथ:—मग निदान इतकें तरी कर, कीं बुद्ध अगर त्याचे भिक्षू तुझ्या घरीं आले असतां त्यांच्या दर्शनाला तरी जाऊं नकोस. तुझ्या सुनेने आमचा अपमान केला हें विसरूं नकोस. तो गौतम मोठा मायावी आहे. तो लोकांना आपल्या मिठास वाणीनें मोह पाडून आपल्या पंथांत ओढून घेतो. म्हणून आमही तुला ही अगोदरच धोक्याची सूचना देऊन ठेवितों. विशाखेने कितीहि आम्रह केला तरी तूं कांहीं त्यांच्या दर्शनाला जाऊं नकोस.

े मिगाराने त्याप्रमाणें वागण्याचें अभिवचन दिल्यावर निर्प्रथ तेथून निघृन गेले.

दुसरे दिवशीं विशाखेनें जेवण्याची तयारी करून भगवान बुद्धाला व भिक्षूंना बोलावून आणून मोठ्या आदराने व भक्तीने त्यांना जेऊं घातलें. जेवण झाल्यावर बुद्ध देवाजवळ येऊन आपणाला व घरांतील मंडळींना धर्मीपदेश करण्याची तिने विनंती केली. सर्व मंडळी दिवाण-खान्यांत येऊन बसली. मिगार मात्र आला नाहीं.

विशाखेने त्याच्याजवळ जाऊन आग्रह केला. पण समोर येऊन बसण्यास त्याने स्पष्ट नकार दिला. मात्र पडद्याच्या आड बसून धर्मो-पदेश ऐकण्यास तो कबूल झाला. त्याप्रमाणे व्यवस्था करण्यांत येऊन मिगार पडद्याआड उपदेश ऐकावयास म्हणून येऊन बसला.

सर्व मंडळी आपापल्या जागीं येऊन बसल्यावर भगवंतांनी आपल्या अमृततुल्य मधुर वाणीनें वेथील श्रोतृसमाजास सर्वोत्तम उपदेश केला. दान, शील, भावना इत्यादि विषयांवर बुद्धांनी केलेला सुंदर बोध ऐकून श्रेष्ठी फारच चिकत झाला. व असा थोर सत्पुरुष आपणासमोर हजर असतां आपण त्याचें दर्शन घेण्यास तयार नसावें याचें त्याला वाईट वाटलें. अखेर त्याचें मन राहवेना. म्हणून चटकन् पडदा दूर करून धांवत येऊन त्यानें भगवंताच्या चरणावर डोकें ठेविलें.

तो म्हणालाः—भगवन् ! मी मोठा अपराधी आहे ! मला क्षमा ं करा ! या बाबतींत माझी सून विशाखा ही मला मातेसमान आहे !! ती महासती जर माझे घरीं नसती तर, मंदत ! आपले पूज्य पाद माझ्या घरीं लागले नसते. व आपली अमृत वाणी माझ्या कानावर पडून मी धन्य झालो नसतो !! म्हणून, गुरुदेवा ! आजपासून मी तिला माझी आईच समजत जाईन !! भदंत ! आजपासून मी आपला उपासक झालों आहे !!

या दिवसापासून विशाखेला मिगारमाता असें म्हणण्याचा प्रघात पड़ला. श्रावस्तीमध्ये तिच्या शहाणपणाची व सद्भावाची सर्वत्र वाहवा होऊन लोकांत तिच्याविषयीं मोठा आदरमाव उत्पन्न झाला. मंगल कार्यात व उत्सवसमारंभांत तिला प्रथम आमंत्रण पोंचविण्याचा बहु-मान प्रचारांत आला. या विशाखेनें पुढे बौद्ध धर्माकरतां व मिक्षूकरतां काय काय गोष्टी केल्या याविषयीं पुढें यथाप्रसंग सविस्तर हकीकत येणारच आहे. म्हणून येथें त्याचा निर्देश करणे नलगे.

## ब्राह्मणत्व हें जातीवर कां कमीवर?

वासेष्ठ सुत्त (सुत्तनिपात,३-९)

भाषान बुद्ध देवांचा तळ एकदां इच्छानंगळ उपवनांत पडळा होता. तेथें रोजारीच इच्छानंगळ नांवाचा गांव होता. त्या गावांत चांगळे विद्वान व बहुश्रुत असे ब्राह्मण राहत असून, त्यांत वासिष्ठ व भारद्वाज हे दोन तरुण ब्राह्मण मोठे विद्वान व तळुख पंडित होते. त्यांच्यांत नेहमीं कोणत्या ना कोणत्या तरी विषयावर वाद जुंपून चांगली धूम-श्वकी उडत असे. असाच एक वाद आतां त्यांच्यांत मोठ्या कडाक्यांने चालला होता. आणि तो लवकर मिटेल असें लक्षण दिसत नव्हतें. अर्थात् तो वाद म्हणजे मनुष्य श्रेष्ठ कशानें होतो ? म्हणजे श्रेष्ठत्व हें कुलावर कां शीलावर ?

भारद्वाजाचें म्हणणें असें होतें कीं मनुष्य हा जन्मानेंच ब्राह्मण होतो. म्हणजे ब्राह्मणत्व हें कुळावर अवलंबून आहे. ज्याच्या आईवापाच्या सात पूर्वज पिढ्या ग्रुद्ध व निष्कलंक असतील व ज्याच्या कुळांत वर्ण-संकर ब्रालेला नसेल, तोच खरा ब्राह्मण! तोच श्रेष्ठ पुरुष!

वासिष्ठाला ही विचारसरणी मान्य नन्हती. त्याचा रोख असा होता कीं मनुष्य हा केवल जन्मानें कांहीं ब्राम्हण होऊं शकत नाहीं. जो सुशील व सुविद्य असेल तोच ब्राम्हण खरा. मग तो जातीनें कोणी कां असेना. त्याचा प्रश्न नाहीं. अर्थात् ब्राम्हणत्व हें जन्मावर नस्न कर्मावर व शीलावर अवलंबून आहे.

हा वाद पुष्कळ दिवसपर्यंत तसाच युमसत राहिला. पण कोणी कोणाचें समाधान करूं शकेना. 'कुलेन श्रेष्टतां याति' हा एक पक्ष व 'वृत्तमेव तु कारणम्' हा दुसरा पक्ष. दोघांचीहि विचारसरणी युक्ति-सिद्ध व ठसकेबाज होती. दोघांच्याहि म्हणण्यांत काहीं अर्थ होता. पण दोन्ही पक्ष सर्वस्वी अनुभवसिद्ध नव्हते. अतएव या प्रश्नाचा आपापसांत लवकर वासलात लाण्यांचा काहीं रंग दिसेना.

तेव्हां वासिष्ठ म्हणाला—'भारद्वाजा! हा वाद आमच्या आमच्यांतच सरळ मिटेल असें वाटत नाहीं. तर श्रमण गौतम येथें आला आहे. तो जवळच उपवनांत राहत आहे. तो बुद्ध आहे, पूज्य आहे, गुरुदेव आहे, असें लोक म्हणतात. तर आपण त्याजकडे जाऊन हा प्रश्न त्याच्यापुढें मांडून तो जो निर्णय देईल तो आपण मान्य करूं या. आहे तुला कबूल ? भारद्वाजः—हो. आहे कबूल मला.

वासिष्ठः—मग चला तर. त्याच्यापुढें जाऊन आपलं म्हणणं तेथें मांडूं, व तो देईल तो निर्णय मुकाट्यानें मान्य करूं. होय ना ?

भारद्वाज:--हो. माझी तयारी आहे.

नंतर ते दोघे बुद्ध भगवानाजवळ आले. आणि त्यांना नमस्कार करून वाज्स बसले. भगवंतांनीं त्यांस कुशल प्रश्न विचारून तेथें येण्याचें कारण विचारलें. तेव्हां वासिष्ठ म्हणालाः—भदंत, आम्ही दोघेहि पंडित ब्राह्मण कुमार आहोंत. आमच्यांत ब्राह्मण कोण यावर वाद माजला आहे.

बुद्धः--तो काय ?

वासिष्ठः—हा भारद्वाज म्हणतो की मनुष्य हा जन्मानेंच ब्राम्हण होतो. म्हणजे श्रेष्ठ होतो. माझें म्हणणें असें कीं कर्मानेंच मनुष्य ब्राह्मण होतो. जन्मानें नाहीं. अर्थात् ब्राह्मणत्व हें कुळावर नसून शीळावर आहे. हा वाद आमच्या आमच्यांत मिटेना. म्हणून त्याचा निर्णय घेण्यास आपल्याकडे आळों आहोत. तर यावर भगवंताचें काय मत आहे हें आम्हास सांगून हा वाद मिटवावा अशी विनंति आहे.

बुद्धः—ठीक आहे. पण तुम्हास माझा निर्णण मान्य आहे ना ? बासिष्ठः—होय, भदंत. आम्हास तो मान्य आहे.

बुद्धः—तुला, भारद्वाजा ?

भारद्वाज:--( मान हालवून ):--होय. मलाहि मान्य आहे.

बुद्धः —ठीक. आतां हें पहा. पशुपक्ष्यादिकांत आकारादिकांनी निरिनराळ्या जाती आढळतात. तशा मनुष्यांत नाहींत. सर्व मनुष्यें शरीरावयवादिकांनी सारखींच आहेत. त्यांच्या रूपांत फरक नाहीं. व नसतो. म्हणून त्यांच्यांत जातिभेद ठरवितां येत नाहीं. अर्थात् मनु-ष्यांत श्रेष्टत्व नाह्मणत्व –ठरवावयाचें झाळें तर तें जातीवरून न ठरवितां कर्मावरूनच ठरवितें पाहिजे. व तसें ठरवितां येतें.

वासिष्ठः---म्हणजे ?

बुद्धः—म्हणजे असें. एखादा मनुष्य ब्राह्मण आईवापाच्या पोटीं जन्मास येऊन पुढें मोठा झाल्यावर ब्राह्मणक्में न करतां—म्हणजे विद्याशील संपन्न न होतां—गाई पाळून गवळ्याप्रमाणें राहूं लागला व त्यावर आपला चिरतार्थ चालवूं लागला तर त्यास ब्राह्मण न म्हणतां गवळी म्हणावें. ब्राम्हण म्हणूं नये व ब्राह्मणाचा मानसत्कार त्यास देऊं नये! तो जर शिल्पकलेवर आपलें उपजीवन करूं लागेल तर त्यास कारागीर म्हणावें. ब्राह्मण म्हणूं नये! तो व्यापार करून पोट मरूं लागेल, तर त्याला वाणी म्हणावें. ब्राह्मण म्हणूं नये! याचप्रमाणें तो दूताचे काम करील, तर तो दूत झाला. ब्राह्मण नव्हे! युद्धाचा पेशा घेईल तर तो योद्धा होईल. ब्राह्मण नव्हे! जो यज्ञयागादि यजनकर्मावर निर्वाह करील तर तो याजक, ब्राह्मण नव्हें. राष्ट्रावर जगणारा तो राजा, ब्राह्मण नव्हे! यांपैकी कोणालाहि—तो प्रत्यक्ष ब्राह्मण आईबापाच्या पोटी जन्मला असला तरी--त्यास ब्राह्मण म्हणूं नये! व तसें म्हणतां येणार नाहीं!!

भारद्वाज:---मग कशामुळें ब्राम्हण म्हणावें ?

बुद्धः—त्यालाच ब्राह्मण म्हणावें कीं ज्यानें सर्व संसारबंधनें छाटून टाकिलीं आहेत, जो कसल्याहि दुःखापसीला भीत नाहीं, ज्याची कोणत्याहि गोष्टीवर आशा व आसक्ति राहिली नाहीं, अशालाच मी ब्राह्मण म्हणतो. इतरांना नाहीं. दुसऱ्यांनी दिलेल्या शिवीगाळी, केलेला निंदापमान, वधवंध, इत्यादि जो शांतपणे सहन करतो व जो क्षमाशील आहे, त्याला मी ब्राह्मण म्हणतो. कमळपत्रावरील जलविंदू-प्रमाणें जो इहलोकीच्या सुखोपभोगापासून अलिप्त आहे व राहतो तोच खरा ब्राह्मण होय! पंडित हो! त्यालाच मी ब्राह्मण—उत्तम ब्राह्मण—म्हणतो.

वासिष्ठ-एकंदर याचा मथितार्थ काय ?

बुद्धः—याचा निष्कर्षार्थ असा की मनुष्य हा केवळ जन्माने ब्राह्मण होत नाहीं किंवा अब्राम्हण होत नाहीं. कर्मानेच तो ब्राह्मण होतो व कर्मानेच तो अब्राम्हण होतो. कर्मानेच होतकरी होतो व कर्मानेच कारागीर होतो. कर्मानेच चोर होतो, कर्मानेच याजक होतो आणि कर्मानेच क्षत्रिय होतो. अर्थात् ब्राह्मणत्व हें जन्मावर म्हणजे कुळावर अवळंबून नाही, कर्मावर आहे. आंसेवर रथ जसा अवळंबून असतो तद्वत कर्मावरच बाह्मणत्व अवळंब्न आहे.

भारद्वाजः — मग ब्राह्मणत्व हें जातीवर — जन्मावर — नाहीं, असाच ना भगवंताचा अभिप्राय ?

बुद्धः — होय, माझें मत हें की ब्राह्मणत्व हें केवळ कुळावर अगर जन्मावर अवळंबून नसून, कर्मावर आहे. उत्तम ब्राम्हण काय तो हा! इतर सर्व नाम मात्र होत.

या वेळी भगवंतांनी आपळा निर्णय म्हणून एक मोठी गाथा म्हणून दाखविळी आहे. पण त्यांतीळ महत्वाचा भाग खाळीळप्रमाणे आहे.

'न जच्चा ब्राम्हणो होति न जच्चा होति अब्राह्मणो कम्मना ब्राम्हणो होति कम्मना होति अब्राह्मणो ॥५७॥ कम्मना वत्तती एजा । कम्मनिबन्धना सत्ता रथस्सा'णी'व यायतो ॥६१॥ तपेन ब्रह्मचरियेन संयमेन दमेन च। एतेन ब्राह्मणो होति एतं ब्राह्मणमृत्तमं॥६२॥ तीहि विज्जाहि सम्पन्नो सन्तो खीणपुनव्भवो! एवं वासेट्ठ जानाहि ब्रह्म सक्को विजानतं' ति ॥६६॥ ( सत्तिनपात ३-९)

हा बुद्धाचा निर्णय दोघांनी मान्य केला व तेव्हांपासून ते त्याचे उपासक बनले. याच मताचा अनुवाद भगवंतानी अंम्बह सुत्तांतिह केला आहे.

#### अनाथ सुश्रूषा

महावग्ग ८-७-१ (विनय पिटक)

भागवान जेठवनांत असतां आनंदाला बरोबर घेऊन विहारातून सहज फिरत चालले होते. फिरतां फिरतां एक भिक्षु आपल्या शयन कुटींत स्वस्थ पडून राहिला होता, तेथें ते आले व सहज आंत डोकावून पाहतात तों आंत तो कण्हत असलेला दिसला. बिचारा अगदीं अंथरुणास खिळून राहिला होता. त्याला पाहून आंत जाऊन भगवान त्याला म्हणाले, भिक्षो, काय झालंय ? अजारी आहेस कीं काय ?

भिक्षु:—होय, भगवन् माझ्या पोटांत विकार झाला आहे. अमांशानें अस्वस्थ आहे मी.

भगवानः—शुश्रूषा करणारे तुझे कोणी आहेत कीं नाहींत ? तुझ्या-जवळ भिक्षु अगर परिचारक असे कोणी नाहींत काय ?

भिक्षुः—नाहींत, भदंत !

भगवानः --- मग तुझं पथ्यपाणी कोण पाहतं ?

भिक्षु:---कोणी नाहीं.

भगवानः—आं! कोणी नाहीं ? मग हे भिक्षु काय करतात ? ते तुझ्याकडं पाहात नाहींत काय ? तुझा परामर्श घेत नाहींत ?

भिक्षु:---नाहीं, भदंत !

भगवानः--कां ?

भिक्षु:---माझा त्यांना कांहीं उपयोग नाहीं म्हणून.

भगवानः---म्हणजे ?

भिक्षुः—माझ्याविषयीं त्यांना कांहीं वाटत नाहीं.

भगवान:--असं काय ? बरं.

असें म्हणून भगवंतांनी आनंदास पाणी आणावयास सांगितलें. त्याप्रमाणें आनंद जाऊन पाणी घेऊन आला. नंतर गुरुदेवांनी स्वतः

त्याला धरून उठवून बाहेर आणून आपल्या हातानें अंघोळ घातली व आनंदानें त्याचें शरीर हातानें चोळून स्वच्छ केलें. नंतर भगवान व आनंद दोघांनी हळूच धरून त्याला त्याच्या अंथरुणावर आणून निजिवलें. आणि त्याच्या पथ्यपाण्याची व्यवस्था करण्यास व ठेवण्यास आनंदास सांगून गुरुदेव पुढें झाले.

हें झाल्यावर नंतर त्यांनी संघाची ताबोडतोब सभा बोळाविळी. सर्व भिक्षु जमल्यावर भगवान त्यांना उद्देशून म्हणाळे, 'भिक्षुहो, विहारांत अमक्या ठिकणीं एक भिक्षु अजारी आहे. तुम्हांस माहीत नाहीं काय ?

भिक्षु:--आहे, भदंत. आम्हास तो ठाऊक आहे.

भगवानः—त्याला काय झालें आहे ?

भिक्षु.—तो अमांशानें अजारी आहे. त्याच्या पोटांत विकार झाला आहे.

भगवानः—मग त्याची सुश्रूषा कोण करतो ?

भिक्षु:--कोणी नाहीं.

भगवान:—कां, तुम्ही लोक का नाहीं करीत ?

भिक्षुः—आम्हास त्याचा कांहीं उपयोाग नाहीं म्हणून.

भगवान:—भिक्षुहो, असें म्हणून कसें चाठेळ ? तुम्ही येथें चुकत आहा, तुम्ही अजारी पडळा तर तुमची सेवा सुश्रूषा करणारीं अशीं मायेचीं माणसें इयें कुणी आहेत काय ? तुमची आई नाहीं, वाप नाहीं, भाऊ नाहीं किंवा वहींण नाहीं. अशा स्थितींत तुम्ही भिक्षु जर एकमेकाची सेवासुश्रूषा करण्यास तयार होणार नाहींत तर मग दुसरें येऊन कोण करणार ? आतां मी तुम्हास या वावतींत स्पष्टच सांगतों कीं जो कोणी माझी सुश्रूषा करीळ त्यानें संघातीळ अजारी भिक्षूची सेवाचाकरी अवश्य केळीच पाहिजे! त्याळा जर कोणी उपा-

ध्याय असला तर त्यानें तो बरा होईतो पर्यंत त्याचें पथ्यपाणी पाहिलें पाहिजे. आणि त्याचा जर कोणी गुरु असला तर त्याच्या दुसऱ्या शिष्यानें तें करावें. तोही नसेल तर संघानें तें काम अवश्य करावें. यांत हयगय उपयोगाची नाहीं. आणि जो कोणी हे नियम मोडील तो गुन्हेगार म्हणून समजला जावा !! हें सर्वानी नीट लक्षांत ठेऊन त्याप्रमाणें वागावें.

'ठीक आहे, भदंत' असें भिक्षूंनी म्हटल्यावर सभा बरखास्त कर-ण्यांत आली.

#### पाण्यासाठीं प्राणावर

धम्मपद. अहकथा १५-१

दोहोमध्यें रोहिणी नदी वाहत होती. या नदीच्या दोन्ही कांठावर दोघांची रोती पसरली होती. एका तीरावर शाक्यांची व दुसऱ्या तीरावर कोळ्यांची असा तो प्रकार होता. एका वर्षी असे झालें की पाऊस पडावा तसा पडला नाहीं. योग्य वेळीं पाऊस न पडल्यामुळें पिकें सुकावयास लागलीं. रोहिणी नदींतील पाणी अटत चाललें. तेव्हां तिला बांध घाद्यन तें पाणी पिकास बावें असा निश्चय करून दोन्ही तीरावरचे रोतकरी त्या उद्योगास लागलें. पण प्रश्न असा होता की बांध घाद्यन पाणी अडिवलें तरी तें पाणी दोन्ही तीरावरील रोतींना पुरण्याइतकें नव्हतें: प्रसंग मोठा कठीण आला. तें पाणी कोणी ध्यावें हा प्रश्न उमा राहिला. दोघांनी पाणी घेतलें तर दोघांनाहि त्या पाण्यावर पिकें येण्याची आशा नसल्यामुळें व पाणी तर पिकाला जरूर असल्यामुळें दिवसेदिवस तो प्रश्न बिकट होत चालला. कोळी म्हणूं लागले की 'आम्हास पाणी घेवूं बा. म्हणजे आमचीं पिकें येतील.

मग तुम्ही घ्या.' शाक्य म्हणू लागले की ' छान छान! तुम्ही कोठारें भरमछ्त पीक घ्या आणि आम्हीं आमच्या घरातील दागदागिनें व सोनेरुपें विकून तुमच्या दारीं धान्य खरेदीस येतो!! चांगली युक्ति सांगता आम्हांना! आम्हालाहि पाणी हवें आहे. आम्ही अगोदर घेतो व नंतर तुम्ही घ्या!'

असा कांही दिवस वाद चालून अखेर कोळी शाक्यांस म्हणाले की 'आम्हीं तुम्हास पाणी घेऊं देणार नाहीं!' शाक्यांनीहि उलट तीच भाषा वापरली. याप्रमाणें तोंडाशी तोंड लागून अखेर त्याचा परिणाम मारामारींत झाला.

शेवटी हें प्रकरण इतकें चिघळलें व भडकलें कीं त्याला राष्ट्रीय स्वरूप येऊन दोनहि देशाचे राजे लढाईस सिद्ध झाले ! दोन्ही सैन्यें अमोरासमोर येऊन एकमेकांचे प्राण घेण्यास तयार झालीं. रणवाचें गर्जू लागलीं. वीरांच्या गर्जना निनादूं लागल्या तलवारी म्यानेत्न बाहेर पडून हवेंत चमकूं लागल्या ! सेनापतीचा हुकूम सुटायचा अवकाश कीं झाली कापाकापीस सुरवात ! शाक्य सेनापतीनें शिंग फुंकण्यास खूण केली आणि शिंग गर्जू लागलें, तो इतक्यांत भगवंताची स्वारी अकस्मात तेथें येऊन दाखल झाली. बुद्धाला पाहतांच सर्व शाक्य वीरांनी शक्षें खालीं ठेवून त्यांस नमस्कार केला.

बुद्ध त्यांना म्हणाले—कशासाठीं भांडत आहा, महाराज ? शाक्य वीरांनी उत्तर दिलें—तें आम्हास माहीत नाहीं, भदंत ! बुद्ध:—मृग कोणाला माहीत आहे ?

वीर:-तें सेनापति महाराज जाणतात.

बुद्धः—सेनापतीला बोलावून म्हणालेः—सेनापतिमहाराज ! ही लढाई कशासाठीं आहे ?

सेनापति:—तें मला माहित नाहीं, भदंत. राजाला तें माहीत आहे. त्यांनी आम्हास आज्ञा दिली व आम्ही लढाईस सिद्ध झालों इतकेंच. याप्रमाणें विचारपूस करतां करतां शेवटी ती गोष्ट शेतकञ्यांवर येऊन ठेपली. तेव्हां भगवंतानी त्यांस प्रश्न केला असतां ते म्हणाले— भदंत, हा पाण्याचा झगडा आहे.

बुद्धः—पाण्याचा झगडा ! बरें, त्या पाण्याची किम्मत काय ?

वीर:--पाण्याला कसली किंमत, त्याला किंमतच नाहीं!

बुद्धः--क्षत्रियाची किम्मत काय ?

वीरः—तो बिनमोल आहे! भदंत.

बुद्ध:—मग, महाराज ! फुकट मिळणाऱ्या पाण्यासाठीं बिनमोळ क्षित्रयांचा प्राण घेण्यास तुम्ही उद्युक्त झाळां आहां नव्हे काय ? क्षत्रि-याचा प्राण म्हणजे पाण्याइतका क्षुळक व सवंग झाळा काय ? ही चुरस—महाराज—ही चुरस तुम्हा दोघांच्या दुःखास व नाशास कारण होईळ.

तुम्ही दोघेहि छढाईंत भांडून मरून जाल आणि पाणी तसेंच वाहून जाईल. याचा परिणाम असा होईल कीं दोन्ही देशांत दुष्काळ पडून तुमचीं बायका मुलें अन्नान करीत प्राण सोडतील! हें तुम्हांस प्रवडतें काय ? तसें असेल तर लढा.

हें भाषण ऐकून ते हिरमुसले झाले व त्यांच्या प्रश्नाला उत्तर न देतां स्तब्ध उमे राहिले.

नंतर बुद्ध म्हणालेः—महाराज मी सांगेन तसें तुम्ही ऐकावयास तयार आहां काय ?

सर्व शाक्य सेना—हो भदंत. तुम्ही सांगाल तसें ऐकण्यास आम्ही तयार आहो.

नंतर कोळ्यांना उद्देशून भगवंतांनी तोच प्रश्न केळा व कोळ्यां-नीहि वरीलप्रमाणेंच उत्तर दिलें.

नंतर भगवंतांनी दोघांना जवळघेवून दोघांचेंहि म्हणणें ऐकून घेऊन दोघांनाहि पटेल अशी तडजोड काढली व ती दोघांनीहि आनंदानें मान्य केली. अशा रीतीनें त्या युयुत्सु लोकांची समज्त घालून घातुक लढाईचा अनिष्ट प्रसंग—पाण्यासाठी प्राणांवर बेतलेला प्रसंग—मोठ्या खुबीने टाळला व अखेर तेथून जातांना ही पुढील गाथा त्यांना म्हणून दाखविली.

' सुसुखं बत जीवाम वेरिनेसु अवेरिनो । वेरिनेसु मनुस्सेसु विहराम अवेरिनो ' ॥ १ ॥

( धम्मपद १५-१ ) ( कुनल जातक ५३६ )

भावार्थः — जे आपणाशी द्वेष करतात त्यांच्याशी द्वेष टाकून देऊन आपण आनंदाने राहूं. तसेंच आमचे जे वैरी आहेत त्यांच्याशी वैर न करतां आम्हीं त्यांच्यामध्यें सुखाने नांदू.

याप्रमाणें दोघांचा समेट करून तेथून त्यांनी पाय काढळा.

# भयंकर आरोप

( उदान ४-८ )

शावस्तीमध्यें भगवान बुद्धाचा आतां चांगला जम बसला होता. तेथें त्यांचा उपासकवर्ग वराच वाढल्यामुळें भिक्षुसंघाची योग्य वरदास्त राखिली जावून अन्नवस्नाची खूपच रेलचेल उडाली होती. जिकडे तिकडे त्यांचा बोल—बाला होऊन लोकांत प्रतिष्ठा चांगली वाढीस लागली होती. राजा प्रसेनजित्ची तर भगवंतावर आतोनात श्रद्धा व भक्ति जडून तो त्यांचा जवल जवल उत्तम उपासकच बनला होता म्हटलें तरी चालेल. आणि म्हणून तेथें भिक्षुसंघाची भरभराट होऊन जो तो त्यांच्या नादीं लागत सुटला!

अर्थात् ही गोष्ट तेथील परित्राजकांस रुचली व मानवली नाहीं. त्यांचें तेज भिक्षुसंघापुढें फिक्कें पडत चाललें. आणि शब्दला मान उरला नाहीं. याचा परिणाम असा झाला कीं त्यांच्या पोटापाण्यावर पाय पढ़ूं लागला व मानपानावर गदा आली. आपल्या प्रतिपक्ष्याची चंगल व भरभराट व आपली दैनंदिन उपासमार व अवनित पाहून त्यांच्या पोटांत दुखूं व खुपूं लागलें आणि लागावें हें स्वभाविकच आहे. तेव्हां त्यांनी बुद्धाची येनकेन प्रकारेण बदनामी व नालस्ती करण्याचा घाट घातला तर त्यांत आश्चर्य तें काय ?

आतां त्यांनीं एक गृप्त कट उभारला. त्यांच्या पंथांत सुंदरी नांवाची एक सुंदर व तरुण परिव्राजिका होती. यांत तिला सामील करून घेऊन बुद्धावर खोटा आरोप लादून त्यांची बदनामी करण्याच्या कामीं तिची योजना केली. सुंदरीनें तें काम मोठ्या अनंदानें पत्करिलें. तिनें फक्त इतकेंच करावयाचें कीं रोज रात्रीं जेतवनाकडे जाऊन तेथें ती रात्र तेथेंच होजारच्या परिव्राजकाच्या आश्रमांत काहून पहाटेस तेथून निघून परत गावांत यावयाचें. रस्त्यांत कोणी भेटून कांहीं विचारल्यास 'बुद्धाजवळ रात्रीं राहावयास जाते व पहाटेस परत निघते,' असा जबाब द्यावयाचा.

याप्रमाणें कांहीं दिवस गेले व लोकांत हळूंच कुजबुज सुरूं झाली, कीं भगवान बुद्धाचें व परिव्राजिका सुंदरीचें आंतून कसलें तरी नाजूक सूत जुळलें असून ती तरुण परिव्राजिका रोज रात्रीं त्यांच्याजवळ निजावयास जाते व सबंध रात्र तेथें काढून पहाटेस पुनः परत गांवांत येते. त्या वेळीं भगवंतांच्या वयांत चांगला उतार पडला होता. म्हणजे ते जवळ जवळ साठीच्या घरीं आले होते. तरी लोकांना काय ? असल्या कुटाळक्याची भारी हौस. खरें असो व खोटें असो, असल्या नाज्क गोष्टीवर त्यांचा फार लवकर विश्वास बसतो. आणि चांगल्या माणसाविषयीं तर अगदीं हटकून ! येथेंहि असाच प्रकार झाला. तिखट मीठ लावून रोज खमंग बाजारगण्यांचा सुळसुळाट सुरू झाला. यांत परिव्राजकांचेंच मुख्य अंग होतें, हें निराळें सांगावयास नकोच.

पुढें कांहीं दिवसांनीं सुंदरी परिव्राजिका एकदम नाहींशी झाली ! तिचा कोठें पत्ता लागेना. गावांत बातमी उठली कीं तिचा खून झाला असावा ! तशांत कांहीं परिव्राजकांनी प्रसेनजित् राजाकडे अर्ज केला कीं अलीकडे बुद्धाच्या विहारांत सुंदरी ही रात्रीं निजावयास जात असे. ही गोष्ट आम्हांस पक्की ठाऊक आहे. तिचें व त्याचें आंतून नाजूक सूत जुळलें असल्याची लोकांत दाट वदंता आहे. कित्येकांनी ही गोष्ट खुद तिच्या तोंडूनच ऐकिली असून कांहींना त्याची खात्री पटली आहे. या खुनाच्या बाबतींत भगवंताचें आंतून अंग असावें अशी आम्हास वळकट शंका वाटत असून महाराजांनी याचा शोध लावावा. जेतवनांत कसुन शोध केल्यास पत्ता लागण्याचा वराच संभव आहे. तर या कामी महाराजांनीं योग्य तो उपाय योजून या प्रकरणाची चौकशी करावी अशी आमची नम्र सूचना आहे.

राजानें हा अर्ज वाचून पाहिस्यावर त्याची योग्य वासलात लावण्या-साठीं तो अर्ज योग्य अधिकाऱ्याकडे पाठवून दिला. तो अर्ज घेऊन तो अधिकारी सही केलेल्या परिव्राजिकांकडे आला. त्यांनीं त्यास सर्व हकीकत सांगून जेतवन शोधून पाहण्याचा सल्ला दिला व त्या कामीं आपण शक्य ती मदत करूं असें अभिवचन दिलें.

दुसरे दिवशीं सकाळीं राजदूत व कांहीं परित्राजक हे जेतवनांत अचानक शिरून तेथें त्यांनी या प्रकरणाची चोकशी चालविली. पण तेथील भिक्षूंना याचा कांहींच उमज न पडल्यामुळें राजदूतांना कांहींच फायदा झाला नाहीं. ही काय भानगड आहे याचा त्या भिक्षूंना कांहींच उमज पडेना. सर्व आश्चर्य चिकत होऊन मुखस्तंभ झाले.

रोवटी भिक्षूंचा नाद सोडून स्वतंत्र रीतीनें चौकशी व तपास करण्याचें ठरवून राजदूतांनीं त्याप्रमाणें जेतवनमंर फिरून सर्वत्र बारीक शोध चालविला. कानाकोपरा देखील जाऊन तपास केला. अखेर जेतवना शेजारील एका कोपऱ्यातील केराच्या खड्यांत तपास करतां अकस्मात तेथें सुंदरीचें प्रेत लागलें !! कोणी तरी ठार मारून तिला तेथें पुरली होती!! पण ते दुष्ट कोण हें मात्र गुलदस्तांत!!!

आतां परिव्राजकांचा आनंद काय सांगावा ? ही बातमी वणव्या-प्रमाणें गावांत हां हां म्हणतां सर्वत्र पसरली. लोक तो देखावा पाहाव-यास धांवत सुटले. जेतवनाकडे लोकांची मुंग्याप्रमाणें एकच रीघ लागली. परिव्राजक वाटेंत मेटतील त्यांना 'पाहा हो, श्रमण गौतमाचें सत्कृत्य पाहा. तिला विघडविली, ती विघडविली. आणखी वर आपलें पातक झांकण्यासाठीं म्हणून विचारीला मारूनहि टाकलें. आहे कीं नाहीं या सोद्याश्रमण महाशयाच्या सालसपणाची कमाल! बुद्ध म्हण-वितो, पण पक्का भोंदू खरा!! अशांनाच लोक भाळतात नि मुलतात!! आमच्यासारख्या सत्पुरुषांना कोण विचारतो? भोंदूची दुनिया खरी, साधूची नव्हे!!' असें म्हणून बुद्धाची व त्याच्या संघाची बदनामी करीत सुटले.

प्रसेनजितला ही बातमी लागली तेंग्हां त्याला मोठा अचंबा वाटला. व त्यानें तें प्रेत गांवभर फिरवून लोकांना ती गोष्ट जाहीर करण्याची दूतांना आज्ञा दिली. झालें, गांवभर जिकडे तिकडे हाच एक विषय होऊन बसला. लोकांचें तोंड धरून पुरवणार तरी कोण ? आणि पुरवणार तरी किती ? त्याला ताल ना मेल आणि घड ना बूड!! उठावें त्यानें जीभ सैल सोडावी व बुद्धाला व संघाला लाखोली वाहवी. परिव्राजकांच्या जिभांना तर हाडच राहिलें नव्हतें! त्यांची टकली सारखी चाल्लच होती! त्यांचें आतां चांगलेंच फावलें. भगवंतावर व भिक्षुसंघावर नानातव्हेंचे दुष्ट व घाणेरडे आरोप लादून आपल्या मनाची हौस त्यांनीं यथेच्ल पुरवून घेतली, हें आतां निरालें सांगाव-यास नकोच.

पुढें जातां जातां ही गोष्ट भगवंताच्या कानावर गेली तेव्हां ते इतकेंच म्हणाले कीं, खोटे आरोप करणाऱ्याचें तोंड धरून पुरवणार तरी कोण ? त्यांची मी मुळींच किंमत समजत नाहीं. जो खोटें बोळतो व आपण केलेलें पापकृत्य दुसऱ्याच्या माथीं मारूं पाहतो त्याला नरकावाचून अन्य गति नाहीं. त्यांनी त्या सुंदरीला व परिव्राजकांना उद्देशून अखेर ही गाथा म्हटली.—

'अभूतवादी निरयं उपेति । यो वापि कत्वा'न करोमि' चाह ॥ . उभो पि ते पेच्च समा भवन्ति । निहीनकम्मा मनुजा परत्थ ॥

उदान, ४–८

अर्थ:—जो खोटी बातमी उठिवतो तो नरकास जातो. तसेंच, जो आपण स्वतः करून तें केलें नाहीं म्हणतो तोही नरकास जातो. हे दोघेहि मेल्यावर परलोकी एकाच दुर्गतीप्रत प्राप्त होतात. कारण हे लोक हीनकर्में होत.

# शूद्र कोण?

( सुत्तनिपात ७-२७ )

अनिष्ट प्रकार घडल्यावर पुढें एके दिवशीं भगवान गावांत मिक्षाटणास निघाले असतां येतां येतां ते एका ब्राह्मणाच्या वरीं आले. त्या वेळी तो ब्राह्मण अग्नीच्या उपासनेंत मग्न असून वेदीमध्यें अग्निनारायण चांगला प्रज्वलित झाला होता. अशा वेळीं भगवान बुद्ध समोर आलेले पाहून ब्राह्मणाचें मस्तक एकदम भडकलें आणि आंवट तोंड करून तो त्यांना ओरडून म्हणाला 'हे मुंडक्या! तेथेंच बाहेर उभा रहा! ब्राह्म श्रमणा! तूं शूद्र आहेस! तेथेंच वाहेर उभा रहा!!

भगवान शांतपणे उत्तरलेः—शूद्र कोण ?

ब्राह्मण:—कोण म्हणजे ? तूं ! तूं ! तूं श्रमण गोतम!! आणखी कोण?

गो १३

भगवान:—मी नन्हे ! ब्राह्मणा ! मी नन्हे शूद्र ! शूद्र तोच कीं जो रागावतो ! जो द्वेष करतो ! जो दुष्ट व दांभिक आहे ! जो तिरसट व चढेल आहे ! ब्राह्मणा ! तोच बरें शूद्र !! मी नन्हे.

**ब्राह्मण:**—( रागारागानें ) कोण ? कोण शूद़ ? मुंडक्या ! पुनः सांग पाहूं.

भगवान: — जो दुस-यास उद्देगकर भाषण बोलतो तो ! ब्राह्मणा ! तोच शूद्र !! जो दुस-याचा हेवादावा करतो तो ! तोच शूद्र कीं ज्याचे विचार दुष्ट आहेत व ज्याची वाणी श्रष्ट आहे ! जो निर्लज्ज व नीतिश्रष्ट आहे ! जो पापी व चांडाळ आहे ! अशालाच ब्राह्मणा ! मी शूद्र समजतों !! ध्यानांत ठेव कीं मनुष्य हा जन्मानें शूद्र होत नाहीं. किंवा जन्मानें ब्राह्मण होत नाहीं. तर कर्मानेंच तो ब्राह्मण होतो व कर्मानेंच शूद्र होतो. जन्मानें, कुलानें, अगर जटाभारानें ब्राह्मण होत नस्न सत्कर्मानें मनुष्य ब्राह्मण होतो. असें म्हणून त्यांनीं त्याला ही पुढील गाथा म्हणून दाखिवली.

#### 'न जच्चा वसलो होति न जच्चा होति ब्राह्मणो। कम्मना वसलो होति कम्मना होति ब्राह्मणो॥

स्रत्तनिपात ७-२७

असें म्हणून भगवान तेथें क्षणभरिह न थांबतां चटकन् पुढें पाऊल टाकते झाले.

वरील सुंदरीच्या खुनाच्या अफन्यामुळें श्रावस्तींत भगवान बुद्ध व त्यांचा संघ यांच्याविषयीं सामान्य उपासकांत व इतर सामान्य जन-समाजांत गैरसमज बाढून पराकाष्ट्रेचा अनादर व तिटकारा पसरून राहिला होता. पुढें पुढें तर भिक्षूंना गांवांत सरळ भिक्षाहि मिळेनाशी झाली. गावांत जिकडे तिकडे बुद्धाची व भिक्षूंचौ निंदा व नालस्ती, चेष्टा व यद्दा, अपमान व उपहास बेसुमार वाढून त्यांना गावांत घड हिंडणें फिरणें देखील धोक्याचें होऊन वसले. जो तो त्यांच्या तोंडा-समोर त्यांची नालस्ती व पाणउतारा करूं लागला. अशा स्थितीत भिक्षा मागत फिरणें म्हणजे एक मोठें दिन्य होऊन बसलें. हें सर्व पाहून एक दिवस आनंद बुद्धास म्हणाला—मदंत! लोक आपणाला व भिक्षूंना शिवीगाळी करून आमचा अपमान करतात. तर इथें राहणें हें आतां आपणास हितकर व श्रेयस्कर नाहीं. दुसरीकडे कोठें तरी जावें हें चांगलें. त्याला भगवान उत्तरले 'आनंदा! युद्धांत हत्ती जसा शत्रूचे बाण अगांत रुतलेले सहन करतो त्याप्रमाणें मीहि दुष्ट लोकांची दुर्वचनें सिहण्युतेनें स्वीकार करीन. कारण जगांत दुष्ट लोकांचा मरणाच अधिक असतो. असें म्हणून त्यांनी पुढील गाथा म्हटली.

### 'अहं नागो'व संगामे चापतो पतितं शरम्। अति वाक्यं तितिष्खिस्सं दुस्सीळो हि बहुज्जनो॥'

धम्मपद, २३-१

भार्वार्थः — ज्याप्रमाणें लढाईत हत्ती हा धनुष्यापासून निघून अंगांत रुतलेला बाण सहन करतो तद्दत मी झालो तरी शांतपणें लोक-निंदा सहन करतो. कारण जग हें दुष्ट आहे.

## स्त्री म्हणजे धर्मक्षेत्रांतील कीड !

चुह्रवग्ग (विनयपिटिका १०-१-३)

यानंतर पुढें कांहीं दिवसांनीं भगवान श्रावस्तीहून निघून राजगृहा-कडे आले. तेथें आल्यावर रस्त्यावरून चालले असतां बाज्ला कांहीं नर्तकी स्त्रियांचा नाच चालला होता आणि त्यांच्या सभोंवती प्रेक्षकगणांचा जंगी गराडा पडला होता.

ती काय गम्मत आहे हें थोडेसें पहावें म्हणून ते तेथें कांहीं वेळ उमे राहिले. अर्थात् तेथें नाचणाऱ्या स्निया फार सुंदर असून मोठ्या कलावंत होत्या. त्यांतल्या त्यांत कुवल्या नांवाची जी नर्तकी होती ती तर अत्यंत सुंदर असून मोठी नखरेबाज होती. तिनें उंची उंची अशीं अनेक सुंदर रेशमी वलें परिधान केलेलीं असून सर्वांग विविध अलंकारांनी मढवून काढिलें होतें. तिचाच नाच चालला होता आतां.

ही कुवल्या नाचण्यांत मोठी निष्णात असल्यामुळें लोकांचें लक्ष सगळें तिच्यकडेच लगलें होतें. नाचतांना मधूनमधून ती गिरक्या घेई तेव्हां तिचीं वस्त्रें मोराच्या पिसाऱ्याप्रमाणें वर्तुलाकार पसरून मोठी गम्मत दिसे. तिचें देहसौंदर्य व नर्तनकौशस्य पाहून सगळा प्रेक्षकवर्ग अगदीं चित्रासारखा मंत्रमुग्ध होऊन तटस्थ उभा होता! नाच अगदीं रंगांत आला होता. पुढें होतां होतां ती इतक्या जोरानें व कौशल्यानें नाचूं लागली कीं त्या भरांत तिचें एक एक वस्त्र हळुंहळूं सुटून खाली पडूं लागलें! आणि शेवटीं त्या नाचण्याच्या ऐन भरांत व ढवींत अखेरचें होतें तेंहि सळकन् सुटून खळकन् खाली गळून पडले! झालें! ग्रुम्न पुतळ्याप्रमाणें ती नग्न होऊन स्तब्ध उभी राहिली!! तें पाहून प्रेक्षकांचा खदकन् एकच हंशा पिकला! आणि सर्वत्र टाळ्यांचा कडकडाट उसळून राहिला!!

भगवान तो प्रकार पाहून तेथून पुढें चालते झाले. मध्यें वाटेत चालत असतांना रोजारी भरद्वाज भिक्षु होता त्याला म्हणाले 'शीलहीन स्त्रीचें सौंदर्य म्हणजे ती एक मोहक आपत्तिच होय!'

या वेळीं स्नीसंघांत बरीच भर पडली होती. सुंदर व तरुण स्निया भिक्षुणी होऊन संघात दाखल झाल्या होत्या. त्याचप्रमाणें भिक्षुसंघाति हि तरुण व तेजस्वी भिक्षूंचा भरणा दिने दिने वाढत चालला होता. अर्थात् वेळोवेळीं हे तरुण भिक्षू व भिक्षुणी एकत्र जमण्याचा व राहण्याचा प्रसंग येई. त्या वेळीं त्यांच्या मनांत मानवस्वभावाला अनुसरून चल-विचल व गोंधळ उडत असल्यास त्यांत आश्चर्य मानण्यासरखें कांहीं अस्वाभाविक नाहीं.

वरील नर्तकी स्त्रियांचा नाच पाहून कांहीं दिवस लोटल्यावर भगवान भिक्षूंना उपदेश करीत असतां आनंद शेवटी त्यांस म्हणाला:— भदंत, माझ्या मनांत कांहीं विचारावेसें आलें आहे. विचारूं का ?

भगवान: खुशाल विचार, आनंदा! मी असे तोपर्यंत तुम्हांला काय विचारावेसें वाटतें तें खुशाल विचारा. मनांत शंका कुढत ठेऊं नका. आलेली शंका निवळून घेणें यांतच तुमचें हित आहे. म्हणून म्हणतो की काय संशय आला असेल तो तुम्ही सर्वोनीं बिनधोक विचारून घ्याया.

आनंद:—आम्ही स्त्रियांशी कसें वागावें याविषयीं भगवंतांनी आतांपर्यंत कांहीं सांगितळेळें नाहीं. तेव्हां याविषयीं आम्हास स्पष्ट आदेश द्यावा.

भगवान: — आनंदा! यांत काय मोठेसें ? अरे, भिक्षूनें स्त्रीकडे पहावयाचेंच नाहीं.

आनंद:--पण ती होऊनच पुढें येऊन उभी राहिली तर ?

भगवान:-तर तिच्याशी बोळं नये. अगदी मौन असावें.

आनंद:—तीच बोलण्यास सुरवात करील तर?

भगवान:—तसा प्रसंगच आला तर मनांत कसलाहि कुविचार न आणतां जरूरीपुरतेंच तिच्याशी बोलावें. कमळ—पत्रावरील जलविंदू-प्रमाणें, मिक्षूहो, तुम्ही स्त्रियांच्या बाबतीत अगदी निर्लेप व निर्मळ असावें. नाहीं तर मोठी आपत्ति ओढवेल.

भिक्षु :---म्हणजे ?

भगवान:—म्हणजे असें. स्त्रियांशी केलेल्या भाषणापासून प्रेमांकुर उत्पन्न होतो आणि पुढें तोच बंधनास कारण होतो !

अानंद:—हा मोठा पेंचप्रसंग आला कीं! सर्व स्त्रियांशी सारखीच भावना ठेवावयाची का? भगवान:—त्यांतिह पर्याय आहे. जी स्नी तुमच्यापेक्षां वडील असेल तिला आईप्रमाणें माना. तुमच्या बरोबरीची अथवा थोडी लहान असेल तिला बहीण समजा. आणि अगदींच लहान असेल तर मुलीप्रमाणें समजा! याहून इतर दृष्टि क्षेमकर नाहीं. मनुष्यांत विषयेच्छा मोठी प्रबळ असते. म्हणून मिक्षूने या बाबतींत मोट्या संयमाने व सावधिगरीने बागलें पाहिजे. मिक्षूहो, कुमारीकडे कामुक दृष्टीने पाहण्यापेक्षां डोले तापलेल्या सर्ळाइने फोडून काढलेले बरे!! स्नियांशी वागतांना फार मोठी सावधिगरी बाळिगली पाहिजे. मनाचा फार मोठा संयम केला पाहिजे.

भिक्षु: --- कां बरें ?

भगवान:—त्यांचें सौंदर्य फार मोहक व मादक असतें! पुरुषांना मोह पाइन त्यांना आपल्या सौंदर्यपाशांत खेंचण्याची त्यांची कला व मोहिनी मोठी अजब असते!! त्यांचें सुमधुर हास्य नि प्रेमकटाक्ष पाहून मोठमोठे योगी व पराक्रमी वीरिह प्रेममूढ व मोहमुग्ध होऊन त्यांच्या सौंदर्यपाशांत अडकून लटपटूं लागतात! तशांत तरुण मिहिलेचें मधुर हास्य तर खरोखर दुर्दमनीयच होय!! मनुष्य एखादे वेळेस घोर व दाट अरण्यांत्रन सुरक्षित पार होऊन येईल. पण सुहास्य रमणींच्या विलासोत्सुख कोमल हस्तपाशांत्रन तो कथीहि निसटणार नाहीं; म्हणून सांगतो, भिक्षू हो! तुम्ही खियांशी वागतांना फार सावधिंगरी ठेवा! व तसेंच मोठ्या संयमानें वागा! नाहीं तर तुमचें शील श्रष्ट होऊन अखेर अधःपात होईल!! समजलें काय सांगितलें तें?

'होय मदंत' असें म्हणून त्या सर्व भिक्षूनी आपापळी मान हळविळी व ते तेथून उठून आपापल्या स्थानीं गेळे.

सर्व भिक्षू तेथून निघून गेल्यावर भगवानाच्या मनांत नवीन प्रकाश पडून नवीन विचार तरंगू लागले. आपण स्नियांना भिक्षुणी होण्याची संधि व परवानगी दिली ती धर्मस्थिरतेच्या दृष्टीनें चांगली झाली नाहीं असा विचार त्यांच्या मनांत चमकून गेला. आणि यामुळें त्यांचें मन जरा अस्थिर नि अस्वस्थ झालें. नंतर थोड्या वेळानें आनंदास हाक मारून तो आल्यावर ते त्याला म्हणाले:—'आनंदा! एक गोष्ट सांगावी म्हणतो तुला'

आनंद: -- ती काय, भदंत ?

भगवान:—स्नियांना संघांत येऊन राहण्यास परवानगी दिली, हें आतां होऊन गेलें. पण मला वाटतें तें मी चांगलें केलें नाहीं.

आनंद: --- कां, भदंत ?

भगवान:—त्यांना घर सोडून भिक्षुणी होऊन संघांत येऊन राह-ण्यास परवानगी दिली नसती तर वरें झालें असतें, असें आतां मला वाटूं लागलें आहे आनंदा! हा माझा धर्म ग्रुद्ध राहून फार दिवस टिकला असता. निदान हजार वर्षें तरी टिकला असता.

आनंद :--मग आतां काय झालें तसें न व्हायला ?

भगवान:—तो धर्म आतां तसा टिकेल कीं नाहीं याची मला शंका वाटते. फार तर तो आतां पांचशें वर्षे टिकेल ! पुष्कल वायका व थोडे पुरुष असलेल्या घरांत चोर व दरोडेखोर शिरून जसें तें छुटून फस्त करतात तद्दत ख्रियांना घर सोडून भिक्षेवर निर्वाह करून राहण्यास परवानगी टिल्यानें माझ्या धर्माचेंहि होणार आहे!

आनंद :---म्हणजे ?

भगवान:—म्हणजे आतां माझा धर्म फार दिवस टिकणार नाहीं. भाताच्या शेताला किंवा उसाच्या मळयाला कीड लागली तर तें पीक फार दिवस टिकून राहत नाहीं. त्याचा लवकरच नाश होतो. तशीच गोष्ट माझ्या धर्माची सुद्धां होणार ! धर्मक्षेत्रांत स्त्री म्हणजे कीड होय !! आनंदा ! ती कीड आहे !! ( चुल्लवग्ग )

# ग्रहण सुरलें !

उदान ४-८

मंध्याकाळची वेळ होती ती. श्रावस्ती येथील दारूच्या गुत्त्यांत कांहीं लोक मिळून सुरापान करीत बसले होते. त्यांतच कांहीं दारू-बाजांचा तांडा एका बाज्ला बसून कोणत्या तरी गोष्टीवर चर्चा करीत होता. चर्चा कसली म्हणा, चांगलें भांडणच होतें तें. अखेर भांडतां भांडतां, बोलाबोली वाढतां वाढतां प्रकरण हातघाईवर जाण्याचा रंग दिसला. म्हणून तेथें शेजारी बसलेला एक मनुष्य त्यांच्या जवल जाऊन तें काय प्रकरण आहे याची चौकशी करूं लागला. अर्थात् पैशाबदल भांडण होतें तें.

त्या लोकांनी त्याला विशेष दाद दिली नाहीं. पण तें भांडण मात्र त्यांच्या त्यांच्यांत अगदी निकरावरच जात चाललें. त्या भरांत त्यांतला एकजण म्हणाला:——मलाच त्या पैशांतला मोठा हिस्सा मिळाला पाहिजे. कारण सुंदरीला मारणारा मी! तेव्हां मलाच अधिक हिस्सा मिळाला पाहिजे.

त्याला दुसरा उठून मोठ्या आवेशांत म्हणालाः—वस्स करा राव, मी जर तिचा गळा दाबला नसतां तर तिनें आरडा ओरड करून, आमचें कृत्य केव्हांच उघडकीस आणलें असतें. तेव्हां माझा वाटांच मोठा असला पाहिजे.

तिसरा म्हणाला:—तें सर्व खरें. पण परित्राजकांशी संधान बांधून सौदा ठरवून पैसे मिळवून दिले ते मी! माझ्यामुळें तुम्हास हे पैसे मिळाले. तेव्हां मला त्यांत अधिक हिस्सा मिळाला पाहिजे.

त्या मारेक्यांचें हें भाषण राजाच्या त्या गुप्त हेरानें ऐकलें व लाग-लीच नगर-रक्षकांच्या मदतीनें त्यांना पडकून राजसभेंत नेलें. तेथें त्यांना दटावून विचारतां त्या लोकांनी इत्यंभूत हकीकत सांगून, आपला गुन्हा कबूल केला. याप्रमाणें बुद्धावर आळ घाळण्यासाठी त्यांच्या गुप्त शत्रूंनी—म्हणजे परित्राजकांनी— उभारलेला कट याप्रमाणे उघडकीस आला, व भगवं-तांच्या कीर्तिचंद्रास लागलेलें प्रहण सुटलें !

ही वार्ता पुढें जगभर पसरली व जो तो ती ऐकून परिवाजकांची निंदा व निर्भर्त्सना करूं लागला. आणि भगवंताविषयी सर्वाची पूज्य बुद्धि द्विगुणित झाली. प्रसेनजितला तर फारच आनंद झाला.

सुंदरीच्या खुनाचा याप्रमाणें तपास छागून त्याचा निकाल लागल्या-वर पुढें एके दिवशीं भगवान भिक्षूंस उपदेश करीत असतां म्हणालेः— भिक्षु हो! मनुष्याचें कर्म पापी होतें त्याला दहा गोष्टी कारण आहेत.

भिक्षु:--त्या कोणत्या, भदंत ?

भगवान:—तीन शारीरिक कर्में, चार वाचिक कर्में, आणि तीन मानसिक कर्में, मिळून या दहा गोष्टीमुळें मनुष्याचें कर्म पाप-मूलक होतें.

सारीपुत्त: —तीं शारीरिक कर्मे कोणतीं ?

भगवान :—तीं हीं, आयुष्मन्. खून, चोरी नि व्यभिचार. ही तीन शारीरिक कर्मे पापात्मक आहेत.

आनंद :---आणि वाचिक कर्में ?

भगवान:—खोटें बोल्णें, निंदा करणें, शिवी देणें आणि गप्पा मारणें.

सारीपुत्तः — मानसिक कर्में कोणतीं ?

भगवान :---छोभ, द्वेष नि दुष्ट विचार

आनंद: -खरें, भदंत !

भगवान:—या दहा गोष्टी-हीं दहा पातकें-प्रत्येक मनुष्यानें— तशांत भिक्षूनें—अवश्य टाळछीं पाहिजेत. या गोष्टी आत्मकल्याणेच्छु माणसानें अवश्य टाळाव्यात असा तथागताचा आग्रहपूर्वक उपदेश आहे. समजछें काय सांगितछें तें ? सारीपुत्तः — समजलें, भदंत.

भगवान:--मग सांग तर काय समजलें तें.

सारीपुत्त:—हिंसा करावयाची नाहीं. चोरी करावयाची नाहीं. अनीतिमूलक वर्तन करावयाचे नाहीं. खोटें बोलावयाचें नाहीं. खोट्या वार्ती उठवावयाच्या नाहींत. शपथ ध्यावयाची नाहीं. गप्पा मारावयाच्या नाहींत. लोभ धरावयाचा नाहीं. दुसऱ्याचा हेवा दावा करावयाचा नाहीं. मनांत दुष्ट विचार आणावयाचे नाहींत.

भगवान:—बरोबर; भिक्षू हो ! तुम्ही हीं दहा पातकें टाळा. म्हणजे तुमचें कल्याण होईछ.

असें सांगून भगवान तैथून उठून गेले. ( सूक्त संग्रह )

## शाक्यकन्या सम्राज्ञी झाली !

(१) भद्रसाल जातक ४६५(२) धम्मपद अहकथा, ४,३

मिनजित् हा कोसलाधिपति असून तो मोठा सम्राट होता. त्याच्या हाताखाली अनेक लहानथोर मांडलिक असून त्यांपैकीच शाक्यांचा राजा हाही एक होता. प्रसेनिजित् हा वैदिक सांप्रदायी असून मोठा उदार व धार्मिक होता. तो वैदिक परंपरेचा अभिमानी होता तरी इतर धर्माविषयीं—त्यांतल्या त्यांत बौद्ध धर्माविषयीं—त्यांची आदरबुद्धि व सहानुभूति विशेष प्रशंसनीय होती. भगशान बुद्धाला तो फार मानीत असे. व त्यांचा मुक्काम श्रावस्तीस पडला म्हणजे त्यांना घरी आणून प्रेमानें व आदरानें भोजन घाली व त्यांचा उपदेश ऐके.

एकदां असें झालें कीं भगवान श्रावस्तीत असतांना संघाला आमं-त्रण देऊन घरी जेवावयास बोलाविलें. उत्तम भोजन तयार करवून भोजनशालेंत जेवायला बसण्याची सुंदर व्यवस्था केली. आणि विहा- रांत निरोप पाठिविछा. भोजनाची वेळ झाळी पण कोणीच भिक्षु आळा नाहीं. शेवटीं जेवणाची वेळिहि टळून गेळी. तरी एकाहि भिक्षूंचें दर्शन नाहीं. तेव्हां त्यानें चौकशी केळी आणि त्या चौकशींत असे बाहेर आळें कीं सर्व भिक्षु आपल्या मर्जीतल्या एका उपासकाच्या घरीं जेवावयास गेळे आहेत.

ं नंतर तो आपलें भोजन आटपून संध्याकाळी भगवंतास भेटावयास गेला. त्या वेळीं त्यानें बुद्धास विचारलें कीं भदंत! श्रेष्ठ अन्न कोणतें? त्याला भगवान उत्तरले, राजा! प्रेमानें दिलेलें अन्न फार उत्तम होय! मग ती भाताची कांजीच कां असेना!! तें अन्नच आम्हांला अमृत वाटतें!!

'ठीक आहे' राजा म्हणाला 'आतां मला असें सांगा कीं भिक्षुलोक कोणाचें आमंत्रण विशेष पसंत करतात ?' याला भगवंतांनीं उत्तर दिलें कीं, राजा ! भिक्षूंना आपल्या आप्ताचें किंवा शाक्याचें आमं-त्रण विशेष आदरणीय वाटतें ! यावर राजा पुनः कांहीं वोलला नाहीं. नंतर तो उठून भगवंताला नमस्कार करून तेथून परत निघून गेला.

वरील प्रश्नोत्तरावरून त्याला एक गोष्ट निश्चित समजली कीं भगवंताला व त्याच्या भिक्षुसंघाला शाक्याच्या घरचें किंवा आपल्या आप्तइष्टाचें अन्न विशेष प्रिय आहे व असतें. तेव्हां ती गोष्ट आपणास कशी शक्य होईल हा विचार त्याच्या मनांत मधून मधून घोळूं लागला. अखेर त्याला एक युक्ति सुचली. ती म्हणजे ही कीं शाक्य कुलाशी आपला शरीरसंबंध जोडावा. हा विचार त्याचा पुढें दढ झाल्यावर त्यानें आपली मनीषा आपल्या वकीला मार्फत शाक्य-राजास कळविली.

शाक्य लोक हे प्रसेनजितचे मांडलिक खरे, पण कुलाभिमानांत मोठे कहर होते. त्यांना आपल्या जातीचा फार मोठा अभिमान. शाक्याच्या बाहेर ते सहसा बेटीव्यवहार करीत नसत. तो त्यांना कमीपणा वाटे! पण येथें तसें करणें मोठें कठीण काम होतें. प्रत्यक्ष सम्राटची मागणी! त्याला 'ना' कसें म्हणावयाचें शमोठा पेंच येऊन पडला त्यांना. 'हो' म्हणावें तर जातीचा प्रश्न आड अन् ना म्हणावें तर थोराशी प्रसंग!! मोठी पंचाईत पडली. 'हो' 'ना,' दोन्ही म्हणवेना.

पण कांहीं झालें तरी बोछन चाछन मांडिकच पडले ते ! मग सार्वभौमाची मागणी—होय ती विनंतिवजा मागणीच होती—धुडकावून लावण्याचें धेर्य कोणास होणार ? अर्थात् शाक्यांना तें झालें नाहीं. त्या वेळीं शुद्धोदनाचा पुतण्या महानामा हा गादीवर होता. त्याला वासव क्षत्रिया नांवाची एक सुंदर व सुस्वरूप मुलगी होती. ती उपवर झालेली असून अद्याप तिचें कोठेंहि जुळलेलें नव्हतें. ती सुंदर व सुस्वरूप कन्या देऊन सम्राटाची इच्छा पूर्ण करावी असें ठरून त्याप्रमाणें वकीलास कळविणेंत आलें.

पुढें योग्य मुहूर्तावर वासवक्षत्रियेचा प्रसेनजित्शी विवाह होऊन तिला समाज्ञीपद प्राप्त झालें.

# विशाखेचें स्पृहणीय औदार्घ

महावरग-८-४-६

विशाखा-मिगारमाता ही बुद्धाची अनन्य उपासिका होती. तिची भगवंतावर पूर्ण भक्ति जडली असून त्यांच्या उपदेशावर पूर्ण श्रद्धा होती. ती मोठी उदार व सच्छील असून बुद्धासाठी तिनें श्रावस्ती येथें आपस्या खर्चीनें 'पूर्वीराम' नांवाचा एक सुंदर विहार बांधून तो संघाला दान दिला होता. तिचा संसार सुखांत व आनंदांत मोहरत जाऊन मुलाबाळांनी तो सुसमृद्ध झाला होता. शिवाय प्रत्यक्ष लक्ष्मीदेवीच तिच्या येथें अखंड नांदत होती. महाभाग्यवती खरी ती विशाखा!!

राजगृह सोडल्यावर पुढें छवकरच भगवंताचा मुक्काम जेतवनांत येऊन पडला. त्या वेळीं त्या उदार विशाखा—मिगारमातेच्या मनांत भिक्षूंच्या सुखसोई साठीं आणखी कांहीं गोष्टी करण्याचें भरल्यावरून एके दिवशीं तिनें भगवंतास व भिक्षुसंघास आपल्या घरीं भोजनास यावयास आमंत्रण दिलें. त्याप्रमाणें येऊन, भोजन वगैरे आटपून भग-वान प्रसन्नचित्त होऊन तेथें बसले असतां ती सती त्यांच्याजवळ येऊन हात जोडून नम्रपणें म्हणाली:—भदंत! माझी तथागताजवळ एक नम्र विनंति आहे. ती भगवान मान्य करतील काय?

भगवान: —ती काय ? विशाखे ! प्रथम कळूंदे मला.

विशाखा:---मी भगवंताजवळ पांच गोष्टी मागतें.

भगवान: --- कोणत्या त्या?

विशाखा:—माझं पहिलं मागणं हें कीं पावसाळ्यांत वस्नहीन मिक्षूचे फारच हाल होतात. अंगावरचं वस्न मिजलं म्हणजे तें काढून बाहेर वाळत घालावं लागतं. अशा वेळीं त्यांना नागडं उघडं राहण्याचा प्रसंग येतो. भदंत, तसं राहणं मला योग्य दिसत नाहीं.

भगवान: --- मग तुझं म्हणणं काय?

विशाखा:—तसा प्रसंग भिक्षूंबर याउप्पर न यावा या हेत्नं मी सर्वांना वस्नदान करणार आहे. नम्न राहणं हें खरोखरच लज्जा-स्पद आहे. लोक त्यांची थट्टा व चेष्टा करतात. तसं होऊं नये, असं माझं म्हणणं आहे.

भगवान: — फार उत्तम विचार आहे तुझा.

विशाखा: —आतां माझी दुसरी विनंति अशी कीं, श्रावस्ती येथें नवखें भिक्षु आले म्हणजे भिक्षेसाठीं ते गांवांत इकडे तिकडे फिरतात. त्यांचे कष्ट मला पाहवत नाहींत.

बुद्ध:--मग तुझा विचार काय आहे ?

विशाखा: — त्या सर्वाना मी आयतं भोजन तयार करून वाढावं म्हणते. म्हणजे त्यांचा त्रास नि दगदग नाहींशी होईल.

बुद्ध :--ठीक. आतां तुझं तिसरं म्हणणं काय तें सांग.

विशाखा:—श्रावस्तीहून बाहेर प्रवासास निघाछेल्या भिक्षूंना भिक्षेमुळं वेळेवर जावयास मिळत नाहीं. त्यामुळं आपल्या उदिष्ट स्थळीं जाऊन पोंचण्यास उशीर होतो. तसं होऊं नये म्हणून प्रवासेच्छु भिक्षूंना मी आयतं अन्न पुरवृं इच्छितें.

बुद्ध:—विशाखे, तुझे विचार फार सुंदर आहेत. तुझी चौथी इच्छा काय ती सांग.

विशाखा:—गुरुदेवा! माझी चौथी इच्छा अशी आहे कीं जे भिक्षू रोगी व आजारी असतील त्यांच्या औषधोपचाराची व पथ्यपाण्याची व्यवस्था व्हावी तशी होत नाहीं. ती अडचण दूर करावी असं माझ्या मनांत आहे. आतां अखेरची मागणी म्हणजे ही कीं अजारी भिक्षूंची सेवासुश्रूषा करण्यांत जे भिक्षु गुंतलेले असतात त्यांना वेळेवर जाऊन भिक्षा भागण्यास फावत नाहीं व त्यासुळं त्यांच्या पोटापाण्याची खोटी होते. असा प्रकार होऊं नये म्हणून भी अशा भिक्षूंची सुद्धां भोजन व्यवस्था करूं इच्छितें. या सर्व गोष्टी करण्यास भगवंतांनी मला अनुज्ञा द्यावी.

बुद्ध:—विशाखे ! हें सर्व तुझं म्हणणं खरं ! पण या गोष्टी तुला कशा खुचल्या हें मला सांग पाहूं.

विशाखा:— भदंत! माझ्या घरीं भोजनाची तयारी झाली हें कळिविण्यासाठीं मी माझ्या दासीला भिक्षंकडे पाठिवलें होतें. ती गेली त्या वेळीं सर्व भिक्षु पावसांत भिजल्यामुळं अंगावरचे कपडे काढ़्न बाहेर वाळत टाक्न तसेच नागडे उघडे फिरत होते. त्यांना पाहून दासी लिजत झाली व ती तशीच मागे परत्न आली. गुरुदेवा! नम्न राहणं हें खरोखर लोकविरुद्ध व किळसवाणं आहे. म्हणून त्यांची वस्नाची अड-

चण दूर करावी असं माझ्या मनानं घेतलं. त्याचप्रमाणं जे भिक्षू नवीनच संघात आले असतात त्यांच्या नवखेपणामुळं गावांत भिक्षा कशी व कोठें मागावी हें माहीत नसतं. त्यामुळं त्यांची कुचंबणा होऊन मोठी गैरसोय होते. तसं होऊं नये म्हणून माझी दुसरी सूचना आहे. अशीच गोष्ट बाहेर गावीं जाऊं पाहणाऱ्या भिक्षूंची सुद्धां आहे. भिक्षा मागण्यांत वेळ जात असल्यामुळं त्यांना लवकर आपल्या इष्ट स्थळीं जाऊन पोंचतां येत नाहीं. ही अडचण माझ्या अन्नदानानं दूर होणारी आहे. आतां आजारी भिक्षुसंबंधानं सांगावयाचं म्हणजे असं की त्यांना वेळेवर औषधोपचार व पथ्यपाणी मिळालं नाहीं तर त्यांचा आजार वादून प्रसंगोपात प्राण जाण्याचाहि संभव असतो. ही आपत्ति टाळण्यासाठी माझी चौथी सूचना. त्याचप्रमाणं जो मिक्षु आजा-ऱ्याच्या सेवासुश्रूषेंत मग्न झालेला असतो त्याला भिक्षा मागून वेळेवर अन मिळविण्याची पंचाइत पडते. तो त्रास चुकविण्यासाठीं माझी पांचवी सूचना. याप्रमाणं भिक्षूंच्या अडीअडचणी दूर करून त्यांचं जीवित . शक्य तेवढं सुखमय करावं या इच्छेनं मी भगवंतापुढं वरील सुचना मांडल्या आहेत. हां, विसरलें. आणखी एक महत्वाची सूचना तशीच राइन गेळी.

बुद्ध:--ती काय ?

विशाखा:—ती म्हणजे ही. भिक्षुणी खिया नदींत अंघोळ कर-तांना नम्न होऊन अंघोळ करतात. त्यांत कित्येक तरुण असतात. अशा खियांना नम्न होऊन अंघोळ करतांना पाहून सामान्य खिया त्यांची थद्दा व कुचेष्टा करतात. भगवन् ! नम्न राहणं हें खियांना खरोखर भूषणावह नाहीं ! तें अत्यंत अश्वाच्य आहे ! तसंच किळस-वाणं आहे ! उद्देगकर नि छज्जास्पद आहे ! नाहीं काय ? तेव्हां भिक्षुणींनी नम्न होऊन स्नान करूं नये या इराद्यानं त्यांना दुसरं वख पुरवावं अशी माझी फार इच्छा आहे. हे सर्व माझे मनोरथ तडीस नेण्यास गुरुदेव मला परवानगी देतील काय ?

बुद्ध:—छान! छान! विशाखे! तुझे विचार अत्यंत सुंदर नि उदात्त आहेत! ते पवित्र व पुण्यप्रद आहेत! जे सत्पात्र आहेत त्यांना दान करणं म्हणजे सुपीक जमीनींत चांगछं बीं पेरण्यासारखं होय! त्यापासून चांगछं पीक आछंच पाहिजे. मात्र तें दान कुपात्रीं नसावं. जी स्नी सदृत्त असून निष्कामबुद्धीनं व परोपकार दृष्टीनं सज्जनांच्या अडीअडचणी निवारण करते ती मरणोत्तर सद्गतीस जाते. व या छोकीं सुखासमाधानांत कालक्रमणा करते. तिला आपल्या उदार कृत्याचा परमानंद वाटतो व ती सदैव प्रफुळ असते. तुझ्या सूचना मला मान्य आहेत. त्या मी मंजूर करतों. इतकंच नव्हे तर त्यांना नियमाचं स्वरूप देऊन माझ्या विनयशास्त्रांत समाविष्ट करतो!

असें म्हणून त्यांनी खालील गाथा म्हटली-

'न वे कद्रिया देवलोकं वजन्ति बाला हवे न प्पसंसन्ति दानं। धीरो च दानं अनुमोदमानो तेनेव सो होति सुखी परस्य॥

( महावग्ग, ४-८-६ )

भावार्थ: — जे कवडीचुंबक असतात ते देवलोकाप्रत जात नाहींत. जे मूर्ख असतात तेच तेवढे दानाची प्रशंसा करीत नाहींत. पण जे शाहणे असतात त्यांना दानधर्म करणें यांतच आनंद वाढतो आणि त्या सक्तत्यामुळें परलोकीं ते सुखी होतात.

#### जन्मला तो मरणारच!

( थेरी-अपादान, तृतीय भाणवार )

द्वा गोतमी ही एका नवकोट नारायणाची बायको. तिला एकुलता एकच मुलगा होता. अर्थात् तो तिचा जीव कीं प्राण असे. पण दैवगित किती विलक्षण ! पुढें तो मुलगा अकस्मात सर्पदंशानें मृत्यु पावला ! पुत्रवात्सल्यामुळें तिला वाटलें कीं मुलगा कांहीं मेला नाहीं. नुसता बेशुद्ध होऊन पडला आहे. म्हणून ती माउली त्याला खांचावर घेऊन कोणाला तरी दाखवून औषघोपचार करावा या हेत्नें ती घरोघर फिल्लं लागली. जो तो त्या मुलाकडे पाहून तो बेशुद्ध नसून प्रेत झाला आहे असे पाहून तिला ती गोष्ट न कळिवतां आपल्याकडे चावयाला औषघ नाहीं इतकेंच सांगून तिला परत लावून देई. व ती गेल्यावर म्हणे कीं 'गोतमीला वेड लागलें आहे ! मुलगा मेलेला आहे ! तो कसचा आतां जिवंत होणार !!'

विचारी गोतमी! अगदीच वेडी! खरोखरच ती माउली पुत्र-मोहानें भ्रमिष्ठ झाली होती!! जाई तेथें तिला उत्तर मिळे कीं आपल्याजवळ तसलें औषध नाहीं. पण एकाचेंहि तिला निक्षून सांगण्याचें धैर्य होईना कीं, तो मुलगा मेलेला आहे. शेवटी एकानें सूचना दिली कीं, गोतमी! मजजवळ कांहीं तसलें औषध नाहीं. पण येथें शेजारींच जेठवनांत गोतम बुद्ध राहत आहेत. त्यांच्याकढे जा म्हणजे ते त्याला औषध देऊन शुद्धीवर आणतील.

हें ऐकून तिला जो आनंद झाला तो सांगून पुरवत नाहीं. धांवतच ती माउली बुद्धाजवल गेली. व त्यांना नमस्कार करून खांबावरचा मुलगा त्यांच्या पुढें ठेवून म्हणाली:—भदंत! हा माझा मुलगा पाहा हो! बेशुद्ध होऊन पडला आहे! तो पुनः शुद्धीवर येईल, असें काहीं तरी त्याला औषध द्या!! भगवंतांनी त्या मुलास पाहिलें. तो बेग्रुद्ध नसून मेलेला आहे अशी त्यांची खात्री झाली. पण तसें तिला एकदम सांगणें म्हणजे तिला एकदम दुःखाच्या डोहांत लोटणें होय असें समज्न तिची निराळ्या तन्हेंनें समज्न घालावी या इराद्यानें त्यांनी तिला म्हटलें:—— गोतमी! ठीक आहे. तुझ्या मुलाला मी औषध देऊन शुद्धीवर आणतों. पण त्यासाठीं एक मूठभर मोहरी पाहिजे. तेवढी घेऊन ये. मात्र इतकं लक्षांत ठेव कीं ज्या घरांत माण्स मेलेलं नाहीं अशा घरांतलीच ती असावी. दुसरीकडची चालणार नाहीं.

केवदा आनंद तिचा! त्या माउलीचा! तिला वाटलें की आतां आपला मुलगा लवकरच शुद्धीवर येईल! 'बरं. देवा, आत्तां आणून देते' असे म्हणून मुलाला घेऊन मोठ्या उल्हासानें ती मोहरी आणावयास गेली. गावांत आल्यावर प्रथमच एक घर लागलें. त्या घरांत चटकन् शिरली आणा आंत जाऊन घरातील वायकांजवळ 'बाई, एक मूठमर मोहरी या हो, बाळाच्या औषधाकरतां पाहिजे आहे.' असे म्हणतांच त्यांनी तिला एक मूठमर मोहरी आणून दिली. ती पदरांत घेतांना तिला बुद्धवचनाची आठवण झाली व त्या बाईला म्हणाली, —'हो खरंच, विसरलें होतें. तुमच्या घरी मागपुढं कोणीतरी मेलं आहे काय ?' त्यासरशी ती बाई डोळ्यांत आसवें आणून म्हणाली:—काय सांगू, बया! नुकताच आमचा बाप वारला!!

'अरेरे ! तर मग तुमची मोहरी नको मला' असे म्हणून ती तेथून निघाली व पुढच्या घरी गेली. तेथें तिला समजलें कीं मागच्या वर्षींच त्या घरांत एक म्हातारी वारली ! पुढें तेथून बाहेर पडून तिसऱ्या घरी गेली. तेथें तिला बातमी मिळाली की तेथें थोड्याच दिवसामागें मालकाची बायको वारली ! पुढच्या घरीं गेली तेथे समजलें कीं, त्या घरीहि एक मुलगी वारली ! चार घरें सोडून पुढल्या घरीं गेली. तेथें कळलें कीं मालकाची एक बहिण होती तो वारली ! या प्रमाणे सर्व गांव ती हिंडलीच हिंडली. पण असें एकहि घर सांपडेना की ज्या घरांत माणूस वारलें नाहीं. जावें तेथें कोणीतरी मेलेलेंच !

रोवटी ती थकली, दमली, निराश झाली ! आणि रस्त्याच्या कडेला जाऊन 'हुर्य' करून बसली. यावेळीं दिवस मावळून रात्र झाली होती. गांवभर फिरून फिरून तिला फार थकवा आला होता. शिवाय उभ्या दिवसांत पोटांत अन्नाचें शीतिह नव्हतें ! यामुळें ती फार हैराण झाली होती. मुलाला मांडीवर घेऊन उदास मनानें केव्हां आकाशाकडे बघ, केव्हां गांवावरून नजर फिरव, केव्हां मुलाच्या अंगावरून हात कुरवाळ, केव्हां मधेंच हात जोडून देवाची प्रार्थना कर, असे चाळे ती तेथें बसून करूं लागली.

शेवटीं शेवटीं तिची दृष्टि जातां जातां गावांतील दिव्यांकडे गेली. त्यांत कांहीं मिणमिण करीत होते. कांहीं विज्ञण्याच्या बेतांत होते. कांहीं कांहीं मधेंच पटकन् विज्ञूनिह जात होते. असें होतां होतां पुढें कांहीं वेळानें ते सर्व दिवे विद्यून जाऊन सर्वत्र कुट अंधार पस-क्त राहिला! हें पाहून तिच्या अंत:करणांत एकदम प्रकाश चमकला अन् ती भ्रमिष्टाची नीट शुद्रीवर आली.

तिला आतां वाटू लागलें कीं, त्या दिन्यांप्रमाणेच आपल्या मुलाचीहि आत्मज्योत विज्ञ्न गेली असावी. मग ती परत येणार कशी ? छे, मुळींच नाहीं. आपलं बाळ मेलं हेंच खरं. 'देवा! केवढी खुळी मी!' ती आपल्याशीच म्हणूं लागली, 'मरण हें कोणाला चुकलं आहे? जो जन्मला तो मरणारच! आपलं बाळिह असंच मेलेलं आहे! तें आतां जिवंत होणं नाहीं!! हें मानवी जीवित किती अनित्य आहे! संसार हा खोटा आहे! मग त्याविषयीं दुःखशोक करीत बसण्यांत काय अर्थ? प्राप्त प्रसंगास तोंड धावं यांतच शाहण-पणा आहे,' असा विचार व विवेक करून ती तेथून उठली व मुलाला स्मशानांत नेऊन त्याला मुठमाती दिली.

दुसरे दिवशीं सकाळीं उठून ती पुनः बुद्ध भगवंताकडे आली. तिला पाहून भगवान म्हणाले 'गोतमी! आलीस, ठीक झालं. पण मोहरी आणलीस कां? तुझ्या मुलाला औषध हवं ना? मग आण कुठं आहे ती.'

गोतमी हात जोडून म्हणालीः भदंत ! आतां मला मोहरीची जरूरी राहिली नाहीं. '

भगवान:---नाहीं ? कां बरं ?

गोतमी:—देवा ! आपल्या म्हणण्याचा अर्थ कळला मला. मी त्या वेळीं पुत्रमोहानं वेडी बनले होते. आतां माझे डोळे चांगले उघडले, भदंत ! पूर्वींची गोतमी राहिले नाहीं आतां मी ! नीट शुद्धीवर आलेली आहे !!

भगवानः—( हंसून ) अस्सं मग छान. बरं. गोतमी ! कां आछीस आतां तूं ?

गोतमी:--भगवंताकडून उपदेश ऐकायला.

ः भगवानः—तुला उपदेश ऐकावयाचा आहे माझा ? ठीक. मग बैस इथं. तुला उपदेश सांगतो. नीट मन देऊन ऐक.

गोतमी (मान हालवून):—होय, भदंत. माझं लक्ष आहे तिकडं.

भगवानः—हें बघ;गोतमी, जगाचा हा जो क्रम आहे तो मोठा विल-क्षण आहे. तो कोणाला चुकवीन म्हणजे चुकवितां येणार नाहीं. जो जन्मला तो मागे पुढे केव्हां तरी मरणारच! मरण कोणाला चुकलेलं नाहीं. जन्मणं, वाढणं, पुलणं, पळणं, जीर्ण होणं आणि अखेर मरून जाणं, अशी ही या जगाची जीवनकथा आहे.

गोतमी:—होय भदंत, गोष्ट खरी आहे.

भगवान:—मातीची मडकी नसतात का ? तशीच गत जन्मलेल्या या सर्व प्राण्यांची आहे. मडकें केव्हां फुटेल याचा नेम नसतो. तदत मनुष्याचेंद्वि आहे. जन्मला तो केव्हा तरी मरणारच! मृत्यूच्या मगर- मिठींतून कोणीहि सुटलेला नाहीं व कोणीहि सोडविणार नाहीं !! बाप ही गोष्ट करूं शकत नाहीं, आईला हें शक्य नाहीं, आप्त-इष्टांना तें साध्य नाहीं !! आणि मला सुद्धां तें करतां येत नाहीं !! ही गोष्ट देव मानव शक्तीच्या बाहेरची आहे !! ब्रह्मासुद्धां हें करूं शकत नाहीं !!! आणि म्हणून जग हें या दृष्टीनें पाहिलें असतां अत्यंत अस्थिर व म्हणून दु:खशोकानं भक्त गेलं आहे.

गोतमी:-अगदी बरोबर, भदंत !

भगवानः — आणि म्हणून मी तुला असं सांगतो कीं मेलेल्याबद्दल रडून, दुःख करून, आक्रोश करून मनाला कथीहि शांति लाभावयाची नाहीं. उलट त्यापासून दुःख मात्र अधिक वाढेल. कमी व्हावयाचें नाहीं. शरीर व्याकुल होईल आणि मन उदास व निरास बनेल. पण अशा दुःखशोकापासून तो मृत मनुष्य कांहीं पुनः जिवंत होणार नाहीं. मेला तो गेलाच! कायमचा गेला!! पुनः तो कथीं भेटणार नाहीं!! म्हणून त्या विषयी आशा धरणं, शोक करणं, अश्रु गाळणं व्यर्थ—अगदीं व्यर्थ—आहे!! पायांत रुतलेला कांटा बाहेर काढून टाकला तरच मनाला शांति लाभते. जो पर्यंत शरीरांत तो आहे तो पर्यंत मनाला दुःख व क्लेश होणारच. म्हणून म्हणतो, गोतमी! तूंहि हा पुत्रविरहजन्य—मायामोहजन्य—दुःखशोक—रूपकांटा झुगारून दे,म्हणजे तुलाहि शांति समाधान लाभेल व तूं सुखी होशील!! गोतमी हें मी सांगितलेलं नीट लक्षांत ठेव व घरीं जाऊन शांतिसमाधानांत रहा. गोतमी! जा आतां, घरीं जा हो.

गोतमी:—-कुठं जाऊं भदंत ? भगवंताला सोडून मी आतां कुठं जाऊं ! माझं घरदार सगळं आतां आपणच आहां ! ! भदंत, मला आतां प्रवज्या चा अणि आपल्या पायासंनिध राहूंचा मला !!

ही तिची इच्छा पाहून भगवंतांनी तिला प्रव्रज्या देऊन तिला संघांत दाखल करून घेतलें. या प्रसंगीं त्यांनी तिला ही पुढील गाथा म्हणून दाखिबिली :——
'तं पुत्तपसुसम्मत्तं ब्यासत्तमानसं नरं ।
सु'तं गामं महोघो व मच्चु आदाय गच्छिति ॥ १५॥
(धम्मपद २०-१५)

अर्थ:—रात्रीं निद्रित असलेल्या प्रामास ज्याप्रमाणें महापूर वाहून नेतो त्याप्रमाणें मुलाबाळांविषयीं व गुराढोरांविषयीं जो आसक्त आहे व ज्याचें मन त्यांत अगदी गढून गेलें आहे अशा असावध मनुष्याला मृत्यु अचानक पकडून उचलून नेतो !

ुं पुढें ही किसा गोतमी प्रसिद्ध बौद्ध पंडिता झाली व थेरीगाथेंत तिची ही पुढील सुंदर गाथा प्रसिद्ध आहे:—

'न गामधम्मा नो निगमस्स धम्मो न चापियं एककुळस्स धम्मो। सब्ब-ळोकस्स सदेवकस्स एसेव धम्मो यदिदं अनिच्चता' ति॥

भगवान बुद्धांनी प्राकृतजनांना धर्मज्ञानाचीं गूढ तत्त्वें दृष्टांतरूपाने कसे पटवून देत, याचा ही कथा एक उत्तम मासला आहे. याप्रमाणें त्यांनी आपला धर्म समजावून देण्यासाठीं दृष्टांताचा अनेक ठिकाणी मोठ्या कौशल्यानें उपयोग केला आहे.

### ज्ञानोद्धि अपार नि अगाध आहे

संयुत्त-निकाय ५-४३७

मगवान कौशांबी येथें सिंसप अरण्यांत येऊन राहिलें होते. त्या वेळीं असें झालें कीं भिक्षूंना संभोवती बसवून घेऊन उपदेश करीत असतां सिंसप झाडाचीं पानें आपल्या मुठींत भरून घेऊन ती मूठ पुढें करून म्हटलें 'भिक्षू हो! सांगा, माझ्या मुठीतील पानें अधिक आहेत कीं या समोरच्या झाडावरचीं अधिक आहेत ?

भिक्षु :—हें काय विचारावें, भदंत ? अरण्यातील **झाडांवरचीं** अधिक आहेत.

बुद्ध:--खरें ना ?

भिक्षु:-होय, भदंत. अगदी खरें.

बुद्ध:—त्याचप्रमाणें, भिक्षु हो, मी जें कांहीं जाणलें आहे पण तुम्हास अद्याप कळिवलें नाहीं असें ज्ञान अपार नि अनंत आहे. तें सगळें तुम्हांस सांगणें मला इष्ट वाटत नाहीं.

भिक्षु :--आम्हांस तें सांगतां येण्यासारखें नाहीं काय ?

बुद्ध:—त्यापासून तुम्हाला फायदा नाहीं, उपयोग नाहीं. म्हणून मी तें तुम्हास कळविलें नाहीं. व कळवूं इन्छित नाहीं. ज्या ज्ञानोपदे-शानें तुमचें चारित्र्य उन्चतर व पवित्रतर होणार नाहीं, तुम्हांला जगाचा कंटाळा व वीट येणार नाहीं, तुमची तृष्णा शमणार नाहीं व इन्छा मरणार नाहीं, शांति लाभणार नाहीं व निर्वाण साधणार नाहीं असें रुक्ष व नीरस ज्ञान सांगून काय होणार आहे ?

भिक्षु:--म्हणूनच आपण तें आम्हास उपदेशिलें नाहीं असाच ना त्याचा भावार्थ ?

बुद्ध:—होय, मी जें कांहीं तुम्हांला सांगितलें आहे, उपदेशिलें आहे, तेवढें तुमच्या मनांत ठसलें म्हणजे पुरें आहे. अधिक सांग-ण्याची जरूरी नाहीं. माझा उपदेश ध्यानांत ठेऊन त्याप्रमाणें वर्तन करा म्हणजे निर्वाण खात्रीनें तुम्हांला प्राप्त झालेंच म्हणून समजा.

भिक्षः -- म्हणजे तीं चार आर्य सत्येंच ना ?

बुद्ध:—होय, दुःख म्हणजे काय, दुःखसमुदय म्हणजे काय, दुःखनिरोध म्हणजे काय व दुःखनिरोधगामिनी प्रतिपदा म्हणजे काय हीं चार आर्यसत्यें ओळखून त्याप्रमाणें तुम्ही आचरण करीत गेळांत म्हणजे इतर ज्ञानाची—चार आर्यसत्यापळीकडीळ ज्ञानाची— तुम्हांस जरूरी नाहीं. माझ्या धर्माचें सारसर्वस्व म्हणजे काय तीं

हीं चार आर्य सत्यें होत. तीं नीट समज्ज्न घेऊन त्याप्रमाणें तुमचें वर्तन घडल्यास तुम्ही संसारमुक्त—दुःखमुक्त—होऊन निर्वाण खात्रीने गांठालच गांठाल.

या संवादावरून असे अनुमानण्यास जागा आहे की बुद्धांनी जें ज्ञान जगाला सांगितलें व शिकविलें त्यापेक्षां अधिक ज्ञान त्यांच्या-जवल होतें अगर असावें. चार आर्यसत्यापेक्षां अधिक प्रगति त्यांची ज्ञानक्षेत्रांत झाली होती ही गोष्ट निर्विवाद म्हणतां येईल. फक्त इतकेंच की आर्यसत्यापेक्षां अधिक ज्ञान त्यांनी शिष्यांस उपदेशिलें नाहीं.

याचें कारण उघडच आहे. अतींद्रिय ज्ञानापासून—तर्कातीत ज्ञानापासून—मनुष्याला त्यांच्यामतें अनुभवदृष्टीनें म्हणण्यासारखा फायदा नाहीं. ते म्हणत कीं उपनिषदांतील आत्मज्ञान म्हणजे सूक्ष्म बुद्धीचा केवळ कल्पना—खेळ आहे! पोकळ तर्काचा नुसता विलास आहे! शुष्क तत्त्वज्ञानाचा सावळागोंधळ आहे! अनेक मतामतांचा पोकळ गलबला आहे! तेव्हां अशा श्रामक ज्ञानाचा अंगिकार करून नीरस व रुक्ष विषयांत गढून गेल्यास त्यापासून खरी शांति व समाधान लाभेल हें शक्य नाहीं.

याप्रमाणें त्यांची समजूत व निश्चय झाला असल्यामुळें ते या वैदिक ऋषींच्या पारमार्थिक व पारमात्मिक गहन व सूक्ष्म आत्म- ज्ञानाच्या भरीस पडले नाहींत. त्यांनी उपदेशिलेला धर्म अगदी व्यावहारिक सत्य असून कोणालाही त्याचा अनुभव पडताळून पाहतां येण्यासारखा होता व आहे. त्यांच्या धर्माचीं तत्त्वें कोणत्याहि टोंकाला पोंचलेलीं नसून तीं सुवर्ण मध्यावर अधिष्ठित झालीं आहेत. आणि म्हणून तीं चार आर्यसत्यें व त्याला उपकारक असें तत्त्वज्ञान याचाच तेवढा त्यांनी अंगिकार व पुरस्कार करून सर्व जगभर आपल्या धर्माचा प्रसार केला.

#### डाळ शिजली नाहीं

चुल्लवग्ग (विनय पिटक, ७-१-६)

देवदत्त हा जितका शाहाणा व कर्तबगार होता तितकाच तो मत्सरी व महत्वाकांक्षी होता. आतां त्याला भिक्षुसंघाचा पुढारी होण्याची हांव सुटली. भगवान बुद्धदेव या वेळीं जवळ जवळ सत्तराच्या घरी आले होते. पूर्वीप्रमाणें त्यांच्यांत कामाची रग व उत्साह राहिलेला नव्हता. तेव्हां संघाचें नायकत्व आपल्याकडे घेऊन भगवंताचा मानमरातब आपण बळकावावा अशी त्यास आशा—नव्हे, दुराशा—सुटली.

पण भगवंताची मर्जी व प्रेम हें सगळे आनंद व सारीपुत्त या दोघांवरच असल्यासुळें त्यांची सगळी भिस्त व विश्वास त्यांवरच होता. देवदत्तावरहि त्यांचा छोभ होता. नन्हता असे नन्हे. पण आनंद व सारीपुत्त म्हणजे हे त्यांचे प्राण. आणि म्हणून त्या दोघांवर गुरुदेवांचा छोभ व विश्वास सर्वोत अधिक.

देवदत्ताला आतां पृष्ट शिष्य होण्याची फारच हांव सुटली. तो याविषयीं फार अधीर झाला होता व म्हणून आपला मनोदय गुरुदेवांस कळवून त्याची एकदाची शहानिशा करून टाकावी असें त्याच्या मनांत फार भरलें. पुढें लवकरच भगवताचा मुक्काम राजगृहीं वेळुवनांत येऊन पडला तेव्हां तो संधि साधून त्यांच्याकडे आला.

त्या वेळीं गुरुदेव शिष्यांना संभोवती वसवून घेऊन त्यांना उपदेश करण्यांत गुंतले होते. त्या श्रोतृवृंदात राजा विवसार हाहि आपल्या परिवारासहित उपस्थित होता. तेथें आल्यावर तो भगवंतांस नमस्कार करून जवळच एका बाज्ला जाऊन वसला.

पुढें प्रवचन संपल्यावर तो आपल्या जागेवर उठून उभा राहून दोन्ही हात जोडून नमस्कार करून भगवंतास म्हणाळा 'गुरुदेव! माझी एक नम्र विनंति आहे.

भगवान:--ती काय ? देवदत्ता !

देवदत्त:--ती आपल्यापुढं मांडूं का ?

भगवानः — खुशाल. तुला मोकळीक आहे. देवदत्ता ! खुशाल मांड.

देवदत्त:—गुरुदेव आतां वृद्ध झाले आहेत. त्यांचं आतां उतार वय झालं आहे. धर्मचऋवर्ती राजानं काय करावयाचं ते सर्व त्यांनी करून टाकलं आहे.

भगवान:---मग तुझं म्हणणं काय ?

देवदत्तः—माझी नम्र सूचना भगवंताच्या पायापाशीं आहे कीं गुरुदेवांनी आतां विश्रांति घ्यावी व राहिलेलं आयुष्य सुखसमा-धानांत घालवावं.

भगवान:--म्हणजे ? तूं काय म्हणतोस त्याचा अर्थ कळळा नाहीं मळा.

देवदत्तः—आपण धर्मराज आहा. राजे लोकांना उत्तराधिकारी म्हणून जसा युवराज असतो तद्दत धर्मराजालाहि तसाच एक उत्तर अधिकारी शिष्य असावा हें सांगण्याचा माझा भावार्थ.

भगवान :— फार छान ! अगदी योग्य सूचना आहे तुझी. मग पुढं मी काय करावं म्हणतोस तूं ?

देवदत्तः—विशेष कांहीं नाहीं. फक्त इतकंच कीं आसांच आपण तसा एक पृष्ट शिष्य नेमून ध्यावा. म्हणजे पुढं वाद उपस्थित होणार नाहीं. आणि तो नेमावयाचा तर तो अनुप्रह भगवंतानी मजवरच करावा! ही गोष्ट करून भगवंतानी आतां कार्य-निवृत्त व्हावं व अवशेष आयुष्य ध्यानयोगांत घाळवावं. मळा तो मान देऊन भिक्षुसंघाचा नायक केल्यास मी खात्रीनं सांगतो कीं भगवंताचं अंगीकृत कार्य भगवंताप्रमाणंच तितक्याच नेटानं व उत्साहानं पुढं चाळूं ठेवून भगवंताच्या धर्माची वाढ व विकास जरूर करीन. अगदी खात्रीनं करीन.

भगवान: -- बस्स कर, देवदत्ता! तुझी वटवट बंद कर!

भिक्षुसंघाचा नायक होण्याची पात्रता तुझ्यांत मुळींच नाहीं! ती आशा देखील तूं करूं नकोस ! तुला तें मुळींच जुळावयाचं व म्हणून मिळावयाचं नाहीं!! सारीपुत्त व मोग्गलायन हे केवढे तरी कर्तबगार व विश्वास् शिष्य आहेत. या कामास ते किती तरी लायख आहेत. पण त्याना सुद्धां मी असे तोपर्यंत संघाचें पुढारीपण देण्यास मी तयार नाहीं. मग तुझ्यासारख्या मूर्ख बडबङ्याला तो मान कसा मिळेल? ती गोष्ट कालत्रयींहि शक्य नाहीं!!

या भाषणानें देवदत्त अगदी चीत झाल्यासारखा झाला. त्याला फार आशा होती कीं, भगवान आपल्या विनंतीस रुकार देतील म्हणून. पण ती सपशेल घसरून निराशेंत गडप झाली.

इतकेंच नव्हे तर राजा बिंबसारासमक्ष—एवट्या प्रचंड शिष्य-समुदायासमक्ष— भगवंतांनीं केलेली आपली निराशा व निर्भत्सना आणि त्याचप्रमाणें सारीपुत्र व मोगगलायन यांची केलेली स्तुति व प्रशंसा पाहून तो मनांत फार चरकला व चरफडला. पण उघड तसें कांहीं त्यानें दाखिवेलें नाहीं.

मात्र हा अपमान तो पुढें जन्मभर विसरला नाहीं ! नंतर तो ' भग-वंताची मर्जी' असें म्हणून त्यांस औपचारिक नमस्कार करून स्वारी तेथून तावातावानें नित्रून आपल्या कुटीकडे चालती झाली.

गुरुदेव ते! भगवान बुद्ध! त्रिकालज्ञानी! तसेच मानवी अंतःकर-णाचे सूक्ष्म निरीक्षक! त्यांना अज्ञात असें काय असणार! देवदसाची बाहेर जातांनाची मनस्थिति त्यांनी अगदीं बरोबर ओळखिली आणि सर्व श्रोतृवृंदाची पांगापांग झाल्यावर आनंद व सारिपुत्त यांना हांक मारून म्हटलें 'भिक्षु हो, तुम्ही आतांच्या आतां राजगृहांत जा आणि लोकांना जाहीर करा कीं, पूर्वीचा देवदत्त आतां राहिला नाहीं. तेव्हां तो एक प्रकारचा होता आणि आतां तो निराळ्या प्रकारचा झाला आहे. त्याची बुद्धि पालटली आहे व मनांत महत्वाकांक्षा नि मत्सर उत्पन्न झाला आहे. तेव्हां, तो काय बोलेल किंवा काय करील यांत बुद्धाचा, अगर त्यांच्या धर्माचा किंवा त्यांच्या भिक्षुसंघाचा कांहीं एक संबंध नाहीं! त्याचा तोच पूर्ण मालक व जबाबदार आहे.'

त्याप्रमाणें सारीपुत्तानें राजगृहांत जाऊन वरील गोष्ट शहरवासि-यांस रस्त्यावरून फिरून जाहीर केली. हें ऐकून लोक आपापसांत कुजबुजूं लागले कीं 'पाहा हो, देवदत्ताचा मान व वर्चस्व सहन न होऊन भगवान व त्यांचा संघ उगाच त्याचा द्वेष व मत्सर करीत आहेत!'

#### देवदत्ताची महत्वाकांक्षा

चुल्लवग्ग (विनय पिटक, ७-१-३)

यानंतर पुढें कांहीं दिवसांनीं भगवंताचा मुक्काम कौशांबी येथें घोषितारामांत येऊन पडला. त्या वेळीं भिक्षुसंघांत कांहीं क्षुल्लक कारणावरून वाद माजून अस्वस्थता व अनवस्था माजून राहिली. तसें विचारल्यास मतभेदाचें कारण म्हणण्यासारखें महत्वाचें नव्हतें. अगदी क्षुल्लकच होतें. पण तेवढयावरूनच भयंकर तेढ वाढून संघात फ्रूट पडण्यापर्यंत मजल गेली.

तें कारण म्हणजे हें कीं, भिक्षूंच्या विनय (नियम) शास्त्राप्रमाणें शौचविधि आटपल्यावर जलपात्र पालथें करून ठेवावयाचें असा दंडक असे. पण कोणा एका भिक्षूनें तसें न करतां तें उपडेंच ठेऊन दिलें झालें. एवढयावरूनच वाद माजून त्याचें पर्यवसान अखेर विरोधांत व फुटींत झालें.

अर्थात् त्यांच्यांत दोन तट पडले. एक सौत्रांतिक व दुसरा विनयां-तिक. या दोहोंत पुढें इतका विरोध वाढला कीं खुद भगवंतांनी मध्ये पद्गन मध्यस्थी केली तरी कांहीं उपयोग झाला नाहीं. भगवान त्या प्रसंगाला भारी कंटाळले. व शेवटीं निरुपाय होऊन संघाला रामराम . ठोकून कौशंबी सोडून एकटेच श्रावस्तीस चालते झाले.

यावेळी संघात आनंद सारीपुत्त व मोग्गलायन यांचे प्रस्थ व प्राबल्य भारीच माजून राहिलें होतें. प्रत्येक बाबतीत त्यांचाच वरचष्मा असल्यामुळे देवदत्ताला तें पसंत न पडून संघातून निघून तोहि बाहेर पडला व राजगृहांत येऊन दाखल झाला.

देवदत्ताची योग्यता व वर्चस्विह संघांत बरेचसें होतें. तो योगिवद्येंत अत्यंत निष्णात होता. त्याला ती विद्या इतकी साध्य झाली होती कीं, जवळ जवळ बुद्धाइतकाच तो त्यांत निष्णात झालेला होता. त्या विद्येच्या योगानें वाटेल तो चमत्कार करून दाखविणेची अलौकिक कला व सिद्धि त्यास प्राप्त झाली होती.

तो राजगृहांत येऊन राहिल्यावर त्याला अशी इच्छा झाली कीं, आपणिह एक नवीन संघ स्थापन करून त्याचा आपण पुढारी व नायक व्हावें. पण संघ स्थापन करणें ही बोलण्याइतकी कांहीं साधी व सोपी गोष्ट नव्हती. त्याला लोकांचा चांगला व भक्कम आश्रय व पाठिंबा असावा लागतो. पण तो कोठें होता त्याच्याजवळ ? म्हणून तो कसा भिळवावा अगर मिळवितां येईल या विचारांत तो मग्न झाला.

पुढें विचार करतां करतां एक व्यक्ति त्याच्या नजरेपुढें दिसली आणि ती म्हणजे राजपुत्र ! विंबसाराचा ज्येष्ठ चिरंजीव व मगध राजाचा उत्तराधिकारी—युवराज अजातशत्रु !!

हा अजातरात्रु जेवढा शूर होता तितकाच तो भाविक व श्रद्धाळु होता. हें सावज गांठून त्याचा आपल्या कार्यी उपयोग करून घेण्याचा त्याने घाट घातला. व त्याप्रमाणें योग्य संधीची मार्गप्रतीक्षा करीत तो तेथेंच बस्तान घाळून बसला.

एके दिवशी राजपुत्रास भेटण्यासाठीं म्हणून तो राजवाड्यांत आला.

देवदत्ताचें नांव व लौकिक राजपुत्रास ऐकून माहीत होता व दहापांच वेळां त्यानें त्यास पहिलेहि होतें. पण प्रत्यक्ष असा संबंध त्यास एक दोन वेळांच आलेला होता. देवदत्ताविषयीं त्याचा प्रह चांगला असल्यामुळें त्याच्या विषयीं त्याच्या (युवराजाच्या) मनांत आदरबुद्धि चांगली रुजलेली होती.

राजवाङ्याजवळ येतांच देवदत्तानें आपळे रूप पाल्टून ल्हान मुलाचें धारण करून कमरेसमोवती एक साप गुंडाळून घेतला व त्या वेषांत राजवाङ्यांत शिरून झप झप पावलें टाकीत अजातशत्रु जेथें होता तेथें येऊन पटकन् तो त्याच्या मांडीवर जाऊन बसला. अर्थात् त्या विचित्र मुलाला पाहून युवराजाची धांदल उडाली. तो दचकला, घाबरला, ओरडला व विस्मयचिकत होऊन पुतळ्याप्रमाणें स्तब्ध उमा राहिला !!

इतक्यांत तें मूल म्हणालें :-अजातरात्रो ! तूं मला ओळखलें नाहींस काय ?

अजातशत्रु:---नाहीं, मुळा तूं कोण ?

देवदत्त:--अरे, मी देवदत्त !

अजातशत्रु:---आं! आपण देवदत्त !

देवदत्तः—होय, तोच मी. तुला इतकं घाबरण्यासारखं काय झालं? अजातशत्रुः—देवदत्त असाल तर मग पूर्वीच्या रूपांतच आपण प्रगट व्हा ना ? आपण पूर्वीचे देवदत्तच व्हा ! हें असलें विचित्र रूप नको !

अजातरात्रूचें हें भाषण ऐकून तो मांडीवरून उठला व लगेच जरा अडोशास जाऊन आपलें पूर्वीचें रूप धारण करून हंसत हंसत त्याच्यापुढें येऊन उभा राहिला! अजातरात्रूला तें पाहून मोठें आश्चर्य बाटलें व तसाच आनंदिह झाला. देवदत्ताची ही अद्भुत योगशक्ति पाहून युवराजाची त्याच्यावर श्रद्धा व भक्ति बसली व तेव्हांपासून तो त्याचा शिष्य होऊन सकाळ संध्या-काळ त्याच्या दर्शनास जाऊं येऊं लागला. पुढें गयाशिर येथें त्यास एक सुंदर विहार बांधून देऊन तेथें त्याची योग्य बरदास्त ठेविली व आपण तेथें रोज रथांतून त्याच्या दर्शनास जाऊं येऊं लागला.

आतां पुढें जावयाच्या अगोदर विवसार राजाच्या गृहस्थितीची थोडीशी अंतस्थ हकीकत येथें देणें आम्हांस जरूर दिसतें. कारण त्यावरून पुढील कथाप्रसंग जाणण्यास चांगली मदत होणार आहे. विवसारास तीन राण्या होत्या. पिहली राणी कोशलाधिपित जो प्रसेन-जित् त्याची बहीण असून, तिचें नांव वासवी असें होतें. तरी ती बौद्ध वाङ्मयांत 'कोसलादेवी' या नांवानें प्रसिद्ध आहे.

या कोसला देवीच्या पोटीं पुत्रसंतान नव्हते. फक्त पद्मावती नांवाची एक कन्या असून ती कौशांबीचा राजा जो उदयन त्यास दिली होती. तिला स्यामावती असेंहि म्हणत.

विंबसाराची दुसरी राणी ही वैशालीच्या लिच्छवी राजकुलांतील असून, तिचें नांव छलना असें होतें. तिच्या पोटीं अजातशत्रु हा जन्मला. तिसरी म्हणजे पंजाबातील मददेशाच्या राजाची मुलगी खेमा.

छलना ही लिच्छवी राजकुलांतील असल्यामुळें तिचें जैनांचा `तीर्थंकर जो महावीर त्याच्याशी निटकचें नातें होतें. आणि यामुळें तिचा ओढा जैन धर्माकडे विशेष होता. ती महावीराची मोठी चाहती व अभिमानी होती.

खुद बिंबसार व त्याची महिषी कोसलादेवी यांची गोष्ट अगदी भिन्न होती. तीं दोघेंहि महावीराचा प्रतिस्पर्धी व विरोधी जो भगवान बुद्धदेव त्याला मानणारीं अशीं होतीं. अर्थात् तें जोडपें बुद्धाचें उपा-सक व अनुयायी होतें. बिंबसार तर भगवंताचा मोठा चाहता असून त्याचा परमभक्त होता. महावीराला तो तितका मानीत नसे. पुढें अजातरात्रु सुबुद्ध झाल्यावर तो आई न्या वळणावर जाऊन जैनांचा चाहता झाला.

विंवसाराच्या घरांतील हा धार्मिक भेद देवदत्तास पूर्ण अवगत असल्यामुळें त्यानें अजातशत्रूवर आपली मोहिनी पसरून पुढील आपला डाव साधण्यासाठीं त्याला वश करून घेऊन त्याच्या मदतीनें गयाशिर येथें आपलें वस्तान चांगलें बसविलें. यानंतर त्यानें जें कारस्थान चालविलें त्याची हकीकत क्रमाक्रमानें यथाप्रसंग पुढें येणारच आहे. जातां जातां येथें हें लक्षांत ठेविलें पाहिजे कीं हा घरगुती धर्मभेदच पुढें त्या विंबसाराच्या दुःखास व नाशास बव्हंशी कारणीभूत झाला.

#### गुप्त कारस्थान

चुह्रवग्ग (विनय पिटक, ७-२-१)

आपले ठाणे मांडलें. ही बातमी बुद्धसंघांत पसरतांच तेथील कांहीं असंतुष्ट व मोजनभाऊ भिक्षु तेथून फुट्ट्न देवदसास जाऊन मिळाले. त्याचा भिक्षुसंघ पुढें दिवसेदिवस बाढूं लगला व राजगृहांत त्याचे प्रस्थ हळुहळूं बळावत चाललें. छेलना राणीवरहि त्याची छाप बसून तीहि त्याला अनुकूल होऊन राहिली. याप्रमाणें थोडयाच अवधींत त्याची राजगृहांत प्रतिष्ठा बाढून जिकडे तिकडे त्याचा बोलबाला सुक् झाला.

देवदत्त व अजातशत्रु यांचा गुरुशिष्य संबंध पुढें होतां होतां चांगला दृढ झाला. अजातशत्रु हा नित्य नेमानें त्याच्या मेटीस येऊंजाऊं लागला. देवदत्तिहि मधून—मधून त्याच्याकडे खेपा घाली. अर्थात् दोघांचें प्रेम व विश्वास एकमेकांवर दृढ झाला होता असें म्हणण्यास हरकत नाहीं.

अजातरात्रु पूर्ण आपल्या कह्यांत आला आहे, अशी जेव्हां देव-दत्ताची पक्की खात्री झाली, तेव्हां एके दिवशीं ते दोघे एकांतांत बसले असतां सहज बोल्ण्यावरून बोल्णें काढून देवदत्त युवराजास म्हणाला, 'युवराजा! हल्ली मनुष्याचं आयुष्य किती अनिश्चित झालं आहे! पहिल्यासारखं तें आतां राहिलं नाहीं. तें फारच कमी व अनिश्चित झालं आहे, असं तुला नाहीं कां वाटत?

अजातशत्रु: — होय, तसा प्रकार झाला आहे खरा.

देवदत्त :—-पूर्वीचे लोक शतायुषी होते. पण त्यांतच आणखी कांहीं जण शंभराच्या पुढंहि मजल मारीत. पण आतां ती स्थिति राहिली नाहीं. न जाणो कोण केव्हां मरेल तें ! आतांशा मनुष्याचा नेमच राहिला नाहीं बघ.

अजातशत्रु:—होय, देवदत्तजी! तसा कांहींसा प्रकार झाला आहे खरा कालमहिमा म्हणावयाचा. दुसरं काय ?

देवदत्त:--पण मला मोठी काळजी लागली आहे बाबा-

अजातशत्रु :---कसली ?

देवदत्तः—कसली म्हणून काय विचारतोस ? तूं राजा केव्हां होशील नि मी तें या डोळ्यानं केव्हां पाहीन, असं झाल आहे मला.

अजातशत्रु:—पण हें कसं शक्य आहे ? देवदस्तजी ! अज्न पिताजी जिवंत आहेत ना ? ते असे तोंपर्यंत मला राजा कसा होता येईल ? तें शक्य नाहीं.

देवदत्तः—राजा विवसार म्हातारा झाला आहे खरा, पण मोठा चिवट दिसतो. मला तर मोठी धास्ती वाटूं लागली आहे. अरे, आयु-ष्याचा काय नेम सांगावा ? कोण आधी मरेल नि कोण नंतर मरेल, हैं कोणाला कसें सांगतां येईल ?

अजातशत्रु:---मग याला उपाय काय ? देवदत्त:----उपाय ? आहे एक. पण तूं मनावर घेशील तर. गो. १५ अजातशत्रु: —मी काय करावं म्हणतां आपण ?

देवदत्तः ----माझ्या मनांत एक विचार आला आहे.

अजातशत्र :-- तो काय ?

े देवदत्तः—पण तूं तो अमलांत आणूं म्हणशील तरः; तेवढा एकच मला तूर्त साध्य दिसतो.

अजातशत्रु:--अगोदर कळूं द्या तर खरं.

देवदत्तः अरे, बाप तुझा आतां बोछन चाछन झाला आहे म्हातारा ! अगदी पिकलेलं पान ! पण मोठा चिवट दिसतोय. लवकर मरेल असं वाटत नाहीं मला.

अजातशत्रु:--मरण कोणाच्या हातांतलं, देवदत्तजी ?

देवदत्तः — म्हणून म्हणतो कीं तूं जरा आतां हालचाल करावीस. माझं ऐकशील तर तूंच त्याला परलोकाचा मार्ग दाखवावास! तूं ही गोष्ट कर आणि मी बुद्धाचा समाचार घेतो! तो असे तोपर्यंत माझीहि डाळ शिजण्यासारखी नाहीं. त्याला परिनिर्वाण दाखविल्याशिवाय माझी मनीषा सफल होईल हें शक्य नाहीं. तूं बापाची वाट लाव नि मी बुद्धाचा समाचार घेतो. म्हणजे तूं राजा नि मी बुद्ध! मग आणखी काय पाहिजे? आपण दोघेहि धन्य होऊं! जन्माचं सार्थक होईल! कां, नाहीं पसंत हें तुला?

अजातशत्रु: — पण मला भीति वाटते. नाहीं वाटत हें माझ्या हातून होईलसं.

देवदत्त: अरे, यांत कसली भीति ? क्षत्रियाला हें कितीसं अवधड ! तशांत तूं अजातशत्रु ! ! मग तुला भीति कसची ? धैर्यानं पुढं हो म्हणजे झालंच काम फत्ते तुझं. आणि मीहि माझं आटपतो. एवढं घाडस कर आणि हो एकदा मगधाधीश्वर !

अजातरात्रूनें रोवटीं 'होय' या अर्थी मान हलविली पुढें लवकरच दोघांचा कट सिद्ध झाला. अजातरात्रु आपल्या रुद्ध पित्याचा प्राण घेण्यास तयार झाला व देवदत्त गोतम बुद्धाच्या जिवावर उठला ! या कार्यात दोघांनी एकमेकांस मदत करावी असें ठरून योग्य प्रसंगाची ते वाट पाहात बसले !!

# बुद्धाचें अर्थपूर्ण मौन

वत्सगोत्तसुत्त (संयुत्त निकाय, ३-१२)

भगवान कोशांबी येथून आपळा मुक्काम हळवून मजळ दरमजळ करीत नुकतेच श्रावस्तीस येऊन दाखळ झाळे होते. तेथें वत्सगोत्त नांवाचा एक मोठा विद्वान परिव्राजक होता. तो वेदविद्येंत मोठा निष्णात असून आत्मज्ञानाविषयीं त्याची फार मोठी ख्याति होती. तेव्हां बुद्धाचें आत्म्याविषयीं निश्चित मत आहे तरी काय हें अजमावून पाहवें म्हणून तो त्यांच्या भेटीस आळा. दोघांचें औपचारिक भाषण झाल्यावर त्यानें भगवंतास प्रश्न केळा:—भदंत! आत्मा आहे काय? बुद्धांनीं या प्रश्नाळा उत्तर दिळें नाहीं. नुसतें मौन धारण केळें!

पुनः त्यानें दुसरा प्रश्न केलाः—भदंत ! आत्मा नाहीं काय ? यालाहि उत्तर नाहीं. फक्त गंभीर मौन !!

बुद्ध आपल्या प्रश्नाला 'होय ना' कांहींच उत्तर देत नाहींत. तेव्हां त्यांच्याशी पुढील चर्चा करणे व्यर्थ आहे असें समज्ज्न पुढें कांहीं न विचारतां आला तसाच तेथून उठून तो चालता झाला.

त्या वेळीं आनंद तेथें उमा होता. त्यानें तो सगळा प्रकार पाहिला व वत्सगोत्त निघून गेल्यावर तो भगवंतांना म्हणाला :—भदंत! आपण वत्सगोत्ताला कांहींच उत्तर दिलें नाहीं. तें असें कां ? 'होय' नाहीं व 'ना ' नाहीं. असें भगवंतांनी कां केलें ?

बुद्ध :--आनंदा ! मी केलें तें योग्यच केलें.

आनंद :--तें कसें काय ?

बुद्ध:—पाहा, त्याच्या पहिल्या प्रश्नाला होकाराथीं उत्तर दिलें असतें तर मी शाश्वतवादी झालो असतो. म्हणजे आत्मा नित्य मान-णाऱ्या श्रमण ब्राम्हणाहून माझें मत भिन्न झालें नसतें. पण मी तसा नाहीं.

आनंद:—मग दुसऱ्या प्रश्नास उत्तर देण्यास काय हरकत होती? बुद्ध:—आनंदा! तुला वत्सगोत्ताच्या प्रश्नाची खोंच कळली नाहीं, म्हणून तूं असं म्हणतोस.त्या प्रश्नालाहि उत्तर दिलें नाहीं याचें कारण असें कीं त्याला नास्तिपक्षी उत्तर दिलें असतें तर मी उच्छेदवादी झालो असतो. अर्थात् जे श्रमण ब्राह्मण केवळ देहात्मवादी आहेत म्हणजे जे मरणोत्तर जन्म नाहीं—कांहींच नाहीं—असें म्हणणारे नास्तिक आहेत त्यांच्याहून माझें मत भिन्न झालें नसतें. पण तसें मान-

णारा मी नाहीं. आतां रूपादि पांच स्कंध आत्मा नव्हे, सगळे धर्म अनात्म आहेत असें सांगितलें असते तर तें माझ्या मताला धरून झालें

असतें हें खरें, पण त्यामुळे वत्सगोत्त बिचारा घोटाळ्यांत पडला असता. आनंदः—तें कसें ?

बुद्ध:—तें असें. माझ्या उपदेशानें त्याळा असें वाटलें असतें कीं आत्मा म्हणून कांहीं पदार्थ होता. तो या बुद्धाच्या सांगण्यावरून आतां नाहींसा झाळा. हा सर्व घोटाळा चुकविण्यासाठीं म्हणून मी कांहींच न बोळतां गंभीर मौन धारण केळें. तें युक्तच होतें असें तुळा नाहीं कां वाटत ?

आनंदानें मान हळवून त्याळा आपळी म्क सम्मति दिळी.

#### राजा विंबसाराचा बंदिवास

चुल्लवग्ग (विनय पिटक, ७-२-१)

जगृहांत व आसपास देवदत्ताचा बोलबाला व वर्चस्व दिनेदिनें झपाट्याने वाढत चाललें होतें. युवराज तर त्याचा अगदी परम शिष्य बनला होता. त्याची समजूत अशी होती कीं देवदत्ताची योगशक्ति प्रचंड व अद्भुत असून त्याला त्रिकालाचें सूक्ष्म व सत्य ज्ञान आहे. योगबलानें त्याला वाटेल तें करतां येतें नि होतां येतें. अशक्य म्हणून त्याला अशी कोणतीच गोष्ट नाहीं. मनांत आणील तें तो अवश्य करी-लच करील. अर्थात् त्यानें जो आपणास सल्ला दिला आहे तो योग्यच असला पाहिजे.

होय, आयुष्याचा काय नेम सांगावा है हें जें त्यानें म्हटलें तें अगदी सत्य असून, बिंबसाराच्या आधीं आपणच मरणार नाहीं कशा-वरून अशी जी शंका त्यानें प्रदर्शित केली, त्यांत पुष्कळ अर्थ आहे. सबब या जन्मीं राजसुख उपभोगावयाचें तर पिताजीला परलोकाचा मार्ग दाखविलाच पाहिजे. त्याशिवाय गत्यंतरच नाहीं.

विवासारानें राजसुख उपभोगिलें तेवढें पुष्कळ झालें. आतां तो म्हातारा झाला आहे. पण वैभवाची आशा त्याची सुटलेली नाहीं आणि ती मरणापर्यंत सुटणार नाहीं. तेव्हां देवदत्ताचा उपाय अमलांत आणल्याशिवाय माझी आशा फलित होण्यासारखी नाहीं, असें त्याच्या मनानें घेऊन, गुरूचा सल्ला कृतींत उतरविणेस तो सिद्ध झाला व प्रसंगांची वाट पाहत बसला.

पुढें एके दिवशीं त्यानें आपल्या मांडीला कट्यार बांधून घेवून,आपला उदिष्ट हेतु तडीस नेण्यासाठीं तो मध्यान्हीं राजाच्या शयनमंदिराकडें झपझप पावलें टाकीत निघाला. ती अपवेळ होती. त्याचा चेहरा या वेळीं जरासा प्रक्षुच्य झाला होता. द्वारपालकांनी त्यास येतांना दुरूनच पाहिलें व त्याच्या मुदेवरून व चालण्याच्या ढबीवरून त्यांच्या मनांत कांहीं संशय आला व दरवाजा समीप आल्यावर आंत न सोडतां त्याला त्यानी तेथेंच रोखून धरलें.

आगाऊ वर्दी न देतां आडवेळीं अकस्मात येण्याचें कारण विचारतां युवराजाची जीभ अडखळूं लागली; त्याला चटकन् उत्तर देतां येईना. याग्य कारण वेळेवर न सुचल्यामुळें त्याचा चेहरा गोरामोरा झाला व तो कावराबावरा झाला. यावरून त्यांना अधिकच संशय आला व ते त्यास अधिक प्रश्न विचारून छेडूं लागतांच स्वारी अधिकच घाबरली व जीम अडखळूं लागली.

एकानें जवळ जाऊन सहज युवराजाचें अंग चांचपून पाहिलें तों गुडच्यांत लपवून ठेविलेली कट्यार हातास लागली ! 'हें काय' असें विचारतांच त्याचा चेहरा खरकन् उतरला नि बोबडी वळली! तो आपली चोरी उघडकीस आली म्हणून इतका घाबरला कीं अखेर त्यानें खरी हकीकत सरळ सांगून टाकिली! तेव्हां त्याला तेथेंच अडवून ठेवून ही बातमी आंत राजास विदित करण्यांत आली.

राजानें त्यास आंत घेऊन येण्यास सांगितल्यावरून तेथील मुख्य अधिकाऱ्यानें त्यास राजासमोर आणून उमें केलें. राजानें त्याच्यावर नखशिखांत नजर फिरभून त्यास म्हटलें 'युवराजा! माझा प्राण कशासाठीं घेणार होतास? खरं सांग.

अजातशत्रु: — पिताजी! मला राज्य हवें होतें. मला राजा म्हणवावयाचें होतें.

राजा:—त्याला हा मार्ग काय ? हा उपाय तुला कोणी सुचिवला ? अजातशत्रु:—देवदत्तानं.

राजा:—फार छान ! मला मारून तुला राजा होण्याची इच्छा झाली व व्हावी हें फार विलक्षण आहे ! तुला दुसरा मार्ग नव्हता काय ?

अजातशत्रु:--मला तो सुचला नाहीं.

राजा:---मळा कां नाहीं विचारलेंस ? शब्द काढतास तर!.

अजातशत्रु:---पिताजी, मला तें सुचलें नाहीं.

राजा:——बापाचा प्राण घेतल्याशिवाय तुला राज्य मिळण्यासारखें नव्हतें हें वेड तुझ्या डोक्यांत कसें भरलें व कोणी भरवून दिलें ? कां तुझीच अक्कल ही! अजातशत्रु:--राजा होण्याची माझी इच्छा. पण मार्ग दाखिनला तो देवदत्तानें.

राजा:--तुला राजा व्हायचा आहे तर हैं वे. हैं राज्य तुझेंच आहे ! आजपासून तूंच त्याचा राजा!!

असें म्हणून राजानें ताबडतोब मंत्रिमंडळास बोळावून त्यांच्या समक्ष त्यानें युवराजास राज्याधिकार दिळा!

अजातरात्रु राजा झाला हें खरें. पण तेवढयावरच त्याची शांति झाली नाहीं. न जाणो पुनः केव्हां तरी आपला अधिकार काढून घेण्याची त्याला दुर्बीद्ध झाली तर! त्याचें मन आतां पापी बनलें होतें. या बाबतीत देवदत्ताची सल्ला घेऊन पुढें काय करावयाचें तें करावें असें मनांत ठरवून तो देवदत्तापाशी आला व आपलें अंतरंग त्यास सांगितलें. नंतर दोन दिवसांतच विंबसाराला तुरुंगाची हवा लागली व महाराणीशिवाय इतरांस तेथें जाण्याची सक्त बंदी झाली!!

#### गौप्य-स्फोट

भद्रसाल जातक ४६५

मसेनजितचा राजपुत्र विदूरक आतां चांगळा सोळा वर्षांचा झाळा होता. आतांपर्यंत तो अजोळी गेळाच नव्हता. म्हणून त्याळा आतां आपळें अजोळें जाऊन पाहण्याची उत्कट इच्छा झाळी. नव्हे, जवळ जवळ त्यास ध्यासच ळागून राहिळा, असें म्हटल्यास अतिशयोक्ति होणार नाहीं.

तेव्हां एके दिवशी बापाजवळ जाऊन तो हृहच धरून बसला. व बापानें त्याचा तो हृह पाहून त्यास अखेर तसें करण्यास परवानगी दिली. अद्यापि त्यानें अजोळ पाहिलेंच नव्हतें.

्पुढें जाण्याचा दिवस मुकरर झाल्यावर ती बातमी आगाऊ कपिळ-वस्त्स कळविणेंत आळी. विदूरकाच्या आईनेहि एक गुप्त दूत पाठवून 'विदूरक तेथें येणार आहे. तर त्या वेळीं आपळी अंतस्थ हकीकत त्यास कळणार नाहीं अशी योग्य तजवीज व बंदोबस्त ठेवा' असा निरोप माहेरीं पाठवून दिळा.

श्रावस्तीहून राजपुत्र विदूरक येणार आहे ही बातमी किपल्यस्त्रस्त समजतांच नगर श्रृंगारण्याचें काम जोरानें सुरूं होऊन, राजपुत्राचा योग्य स्वागतसमारभ थाटण्याचा कसून उद्योग चालूं झाला. थोड्याच वेळांत सर्व शहर श्रृंगारून सजविण्यांत आलें. ठरलेल्या दिवशीं विदूरक मोठ्या ठन्याजम्यानिशी किपल्यस्त्रस्त येऊन पोंचला. व त्याचें मोठ्या दरबारी थाटांत स्वागत होऊन हत्तीवरून शहरांत्न मिरवीत त्याला राजवाड्यांत उतरविण्यांत आलें.

राजवाड्यांत आल्यावर शिरस्त्याप्रमाणें सर्वाच्या भेटीगांठी झाल्या व सर्व आसस्वकीयांची ओळख करून देण्यांत आली. तेथें कांहीं दिवस राहून त्यानें मोठ्या चैनींत व हौसेंत दिवस काढले. तेथें असे तोंपर्यंत त्याची सर्व व्यवस्था अत्यंत चोख व दरबारी थाटांत ठेवण्यांत आली होती. कशास कांहीं कमी नव्हतें. सर्व अगदी जेथल्या तेथें व जेव्हांचे तेव्हां.

मात्र एक गोष्ट त्यास मोठी चमत्कारिक वाटली. ती म्हणजे ही. सोळा वर्षाखालचें एकि मूल त्यास आढळलें नाहीं. सर्व माणसें जीं दिसतील तीं सोळा वर्षाच्यावरचीं, म्हणजे त्याच्यापेक्षांहि वडील. या सर्वाना वडील म्हणून नमस्कार करणे त्याला भागच होतें व तें त्यानें उत्तम रीतीनें पार पाडलें. पण गम्मत ही कीं त्याला मात्र नमस्कार करणारा कोणीच भेटेना ! हा प्रकार त्याला कसासाच वाटला. शाक्यांनी ही घटणा मुद्दाम घडवून आणली होती. पण त्यांतील खरें मर्म त्यास कळण्यासारखें नव्हतें. त्याला नमस्कार करणें हैं शाक्यांना कमीपणाचें वाटत होतें, हेंच तें मर्म होय. कांहीं दिवस राहून आजोळीचा पाहुणचार मनसोक्त घेतल्यावर तेथून परतण्याचा आपळा बेत त्यानें राजास कळविळा. आणि राजानें त्यास आपळी सम्मति दिळी. पुढें जाण्याचा दिवस उजाडळा. त्या दिवशीं थाटाचा भोजन समारंभ होऊन सर्वाची पुनः एकदां भेटीगांठी होऊन आशिर्वाद वगैरे झाल्यावर त्याळा प्रेमाचा निरोप देण्यांत आळा.

- तो वाड्यांत्न बाहेर पडल्यावर ज्या पाटावर तो जेवावयास बसला होता तो पाट एका दासीनें उचल्रन दूधपाण्यानें धुऊन स्वच्छ करण्यास सुरुवात केली. हा प्रकार विदूरकाच्या एका अधिकाऱ्यानें पाहिला व तिला तसें करण्याचें कारण विचारलें. तेव्हां ती म्हणाली 'तुमचा युवराज हा अस्सल राजकन्येचा पुत्र नसून दासीपुत्रीचा पुत्र आहे! अर्थात् हा त्याचा पाट विटाळलेला आहे! सबब तो दूधपाण्यानें धुऊन शुद्ध करून घेते!!' ही गोष्ट ती दासी सहज बोल्रन गेली. पण त्याचा परिणाम पुढें काय अनर्थावह होईल हा पोंच मात्र तिला राहिला नाहीं. तिच्या तोंडचे ते शब्द ऐकून त्या अधिकाऱ्याच्या मनांत एकदम चर्र झालें व तो पुढें ती हकीकत विदूरकास येऊन श्रुत करता झाला. विदूरकाच्या कानावर ती हकीकत जाऊन पडतांच तो रागानें लालेलाल झाला. व त्या आवेशांत तो थाडकन् उद्गरला:—अस्स काय ? पुढं पाहून घेईन. मीं विटाळलेला पाट दूधपाण्यानें तिला आतां शुद्ध करून घेऊं दे. पण भी जेव्हां राजा होईन त्यावेळीं तो पाट पुन: शाक्यांच्या रक्तानें धुऊन काढीन, तरच नांवाचा विदूरक!
- भातां हें गौड बंगाल काय आहे हें समजण्यास वासव क्षत्रिया इची पूर्व हकीकत येथें सांगितली पाहिजे. वासव क्षत्रिया ही बुद्धांचा चुलत भाऊ महानामा म्हणून होता त्याची मुलगी. पण ती औरस नब्हे. दासीपासून झालेली, अर्थात् ती दासीपुत्री होती.

प्रसेनजित् राजाची जेव्हां कन्या देण्यास मागणी आठी तेव्हां शाक्य छोकांत मोठी खळबळ उडाछी. त्यांना आपल्या जातीचा अत्यंत अभिमान होता. ते आपछी मुछगी सहसा जातीबाहेर देत नसत. पण प्रसेनजित्च्या या मागणीपुढें त्यांना मोठा पेंच प्रसंग येऊन पडछा. तो सार्वभौम असल्यामुळें त्याच्या मागणीछा उघड नकार देण्याचें धेर्य व धाडस त्यांच्यांत नव्हतें. म्हणून वेळ मारून नेण्याकरतां सार्वभौमाची मर्जी सांभाळावी असें अखेर त्या शाक्य महाजन सभेंत ठरलें व पुढें राजकन्या म्हणून तिचा प्रसेनजित्शी विवाह करून देणेंत आछा.

खरी वस्तुस्थिती काळजीपूर्वक या वेळपर्येत गुप्त ठेवण्यांत आली होती. दासीला त्याचें भान न राहून ती सहज वरीलप्रमाणें एकदम बोल्टन गेली व पुढें त्याचा परिणाम फार भयंकर झाला.

## देवदत्ताचा दुष्टावा

(चुह्रवग्ग ७-२-२ विनयपिटक)

देवदत्ताचा राजगृहांत आतां केवढा बढेजाव ! नि काय त्याचें वर्चस्व ! तो सांगेळ ती पूर्व दिशा आणि म्हणेळ तें वेदवाक्य !! अजातशत्रु हा मगध देशाचा राजा खरा, पण देवदत्ताच्या हातांतीळ तो नाचवीळ तसें नाचणारें बाहुळें व बोळवीळ तसें बोळणारा पोपट झाळा होता ! देवदत्ताच्या सल्ल्याशिवाय राज्यांतीळ पानहि हळत नव्हतें कीं इकडची काडी तिकडे होत नव्हती !! जवळ जवळ तो सर्वाधिकारीच झाळा होता असेंच कां म्हणा ना !!

एके दिवशीं तो अजातशत्रु जवळ येऊन म्हणाला :-राजा ! आतां मला माझें कार्य तडीस नेण्यास मदत कर. मला कांहीं विश्वास् लोक मिळवून दे व मी सांगेन तें करण्यास त्यांना आज्ञा कर.' अजातशत्रूनें 'होय' म्हणून आपल्या दूताकडून एक विश्वासूक मनुष्य आणवून त्याला देवदत्त जें काय सांगेल तें काम फत्ते करून येण्याचा सक्त हुकूम देऊन त्यास देवदत्ताकडे पाठवून दिलें

देवदत्तानें त्यास एकांतात नेऊन म्हटलें की 'ये मित्रा! माझी कामिगरी यशस्त्री करून ये,म्हणजे तुझ्या जन्माचें दारिद्य दूर करीन.' 'ती कोणती कामिगरी ?' तो मनुष्य म्हणाला, 'देवदत्तजी! अशी कोणती महत्त्वाची कामिगरी आपण सांगणार मला ?' 'कामिगरी तशी म्हणण्यासारखी विशेष कांहीं नाहीं,' देवदत्त उत्तरला, 'मात्र नाज्क आहे. थोडें क्रीर्य आहे त्यांत. पण घोका काहीं नाहीं तुला.'

वो मनुष्य:—अशी कोणती कामगिरी ती आपण सांगा ना ? देवदत्त:— कामगिरी ती एवढीच. श्रमण गोतम हे तुझ्या माहितीचे आहेतच. ते वेळुवनांत आहेत आतां.

तो: - होय, मग पुढें ?

देवदत्तः — तेथें जाऊन त्यांचा प्राण घेऊन यायचा ! फार सोपी गोष्ट आहे. सहज तुला साध्य आहे. बरोबर कांहीं माणसं घे. आणि हें काम फत्ते करून ये!

तो:-महाराज?

देवदत्तः—मला समजलं तूं काय म्हणणार आहेस. पण वाबरण्याचं एवढं कारण नाहीं, आणि हे लक्षांत ठेव की एवढं काम तूं फत्तें करून आलास म्हणजे तुला बक्षीसिंह पण तितकंच मोठं मिळेल. तुस्या जन्माचं दारिद्य दूर होईल. राजाकडून मी तुझा चांगला सन्मान करवीन.

बोद्धन चालून बेरडच तो ! लोकांचे प्राण घेऊन उदर निर्वाह करण्याचा त्याचा धंदाच ! मग या गोष्टीला त्यानें मान हालविली असली, तर त्यांत आश्चर्य तें काय ? होय, त्यानें ती गोष्ट आनंदानें पत्करली. देवदत्ताकडून इतकी इस व एवढें आश्वासन मिळाल्यावर मग आणखी काय पाहिजे ? त्याळा स्वर्ग दोनच बोटें राहिळा !! 'होय, गुरुमहाराज ! आपण सांगितळेळी कामगिरी मी अगदी अवस्य करून येईन ! आपण अगदी नि:शंक असा !!'

इतकें बोळून तो तेथून उठला नि तडक घरीं आला. तेथें आल्यावर आपल्या साथीदारांस बोळावून घेऊन त्यांना घडलेली हकीकत सांगितली व पुढील तयारीस लागण्याची सूचना दिली. तीस एक बेरड तयार झाले. धनुष्य खांद्यावर टाकून, बाणाचा भाता पाठीवर आणि हातांत तलवार घेऊन ही तीस लोकांची फौज गुरुमाउलीच्या—त्या कामधेनूच्या— शिकारीस सुसज्ज होऊन निघाली!

सांकेतिक स्थळीं आल्यावर बुद्धदेव त्या कसायांच्या नजरेस पडले. त्या वेळीं ते एकटेच अस्न बाहेर सहज फिरत चालले होते. त्या दुष्टांनी त्यांस दुरूनच पाहिलें. त्यासरशीं त्यांचा जो म्होरक्या होता, त्यानें सपकन् म्यानेत्न तलवार उपसली व जोरानें स्वारी भगवंतावर चालून गेली!

तों इतक्यांत बुद्धदेवांची.नजरिह त्यांच्यावर गेली. देवांनी तो प्रसंग तत्क्षणीं ओळखिला. व न डगमगतां त्या लोकांवर अशी कांहीं दृष्टि रोखिली कीं ते सर्व बेरड जेथल्या तेथें खिळले गेले! त्याचें शरीर खांबासारखें ताठून पुतळ्याप्रमाणें तटस्थ राहिलें! हात हलेना कीं पाऊल पुढें पडेना!! भगवंताची ती गंभीर व तेजस्वी मुद्रा पाहून त्यांनी चटकन् आपले डोळे मिटले!! ते सर्व मारेकरी मनांत मनस्वी घाबरले! भयभीत झाले! गर्भगळित होऊन चळचळ कांपूं लागले!

भगवंतांना त्यांचें मनोदय कळून चुकलें. नंतर त्यांनीं त्यांवर प्रेम-कटाक्ष टाकून त्यांच्या म्होरक्यास म्हटलें कीं 'मित्रा! घाबरूं नकोस! लोक हो, भयभीत होऊं नका!' या भाषणानें त्यांच्या शिलारूप बनलेल्या शारीरांत पुन्हा नव चैतन्य संचारून त्यांच्या प्राणांत प्राण आला.

पण आतां ते पूर्वीचे मारेकरी राहिले नन्हते ! त्यांची खुनशी व दुष्ट बुद्धि जेथल्या तेथेंच विरघळून जाऊन हातातील खड्ग आपोआप गळून खालीं पडलें! त्यांचा जो म्होरक्या होता तो हळूंच त्यांच्याजवळ गेला आणि त्यांना साष्टांग नमस्कार घालून उठून हात जोडून उभा राहिला!! क्षणभर त्याच्या तोंडातून शब्दहि निधेना!!

नंतर तो म्हणाळा 'भदंत ! आम्ही मोठे अपराधी आहोत ! दुष्ट व खुनशी आहोत ! आपणास ठार मारावे या इराद्यानें आम्ही येथें आळो होतो ! पण चमत्कार हा कीं आम्हाळा आपळें दर्शन घडळें आणि आमचा दुष्ट हेतु पार वितळून गेळा !! आम्हाळा पश्चात्ताप झाळा आहे ! भगवंतांनी आम्हांस क्षमा करावी व आमचा अपराध पोटांत घाळावा ! आपण जगन्माऊळी आहा ! पुनः आम्हांस अशी बुद्धि न होईळ असा आम्हांवर अनुप्रह करावा !! आपल्या दर्शनानें आम्ही शुद्धीवर आळों असून पुनीत झाळों आहोत. तर देवा ! आम्हास धर्मींपदेश करून आमचा उद्धार करा ! आम्ही भगवंतास शरण आळों आहोत. आमचा स्वीकार करून आपल्या शिष्यगणांत आम्हांस सामीळ करून ध्यावें!!' असें म्हणून त्या सर्व बेरडांनीं भगवंतांस साष्टांग नमस्कार घातळा !!

हें त्याचें भाषण ऐकून व उपरित पाहून गुरुदेवांना आनंद झाला व त्यांनी तेथेंच त्यांना यथोचित धर्मोपदेश करून परत पाठवून दिलें. याप्रमाणें भगवंतास ठार मारावयास आलेले मारेकरी अखर त्यांचे उपासक बनून घरीं आले आणि देवदत्तास भेटून म्हणाले कीं, 'देव-दत्ताजी! तुमचा हेतु तडीस नेणें हें आमच्यानें शक्य नाहीं! भग-वंतांची योगमाया अतर्क्य व दुर्दमनीय आहे!!'

# आयुर्वेदाचार्य जीवक कुमार

महावग्ग ८-१-१

मिन काळीं गणिकेचा दर्जा समाजांत उच्च प्रतीचा होता अगर असावा असे मानण्यास पुष्कळ जागा आहे. राजधानीचें वैभव वाढविण्यस त्या भूषणीभूत मानल्या जात असत. राजधानीचें महत्व त्यांच्या अस्तित्वावर अवलंबून असे. राजकारणांतिह त्यांचें कमी-अधिक मानानें अंग असे. त्या नसल्या तर राजवाड्याला व राजदर-बाराला शोभाच नाहीं असा त्या वेळीं लोकसमज होता. उदाहरणार्थ वैशालीची अंबपाली व राजगृहाची सालवती या गणिका बौद्धकाळीं मोठ्या प्रतिष्ठावंत असून फार नांवाजलेल्या होत्या.

त्यांतल्या त्यांत राजगृहाची सालवती गणिका तर फार प्रसिद्धि पावलेली होती. ती अत्यंत सुंदर असून श्रेष्ठ दर्जाची कलावंतीण होती. तिची राहणी व थाटमाट एकंदरींत फार उच्च प्रतीचा असून राजधानींत तिचें प्रस्थ फार मोठें होतें. गीत, वाद्य व नृत्य या कलांत ति अत्यंत निष्णात असून तिच्या घरीं राजे व दरबारी लोकांचा सराव फार मोठा असे. असें सांगण्यांत येतें कीं तिचा एका रात्रीचा दर शंभर सुवर्ण मुद्रा असे ! तिच्याच पोटीं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य जीवक कुमार हा जन्मास आला ! अर्थात् तो वेश्यापुत्र होता.

सालवती गरोदर झाली त्या वेळीं ती अभय राजकुमाराच्या ताब्यांत होती. त्याचें बालपण सगळें राजेश्वर्यांतच गेलें. पुढें तो मोठा झाल्यावर त्याच्या मनांत असा विचार आला कीं, आपण राजेश्वर्यांत सांप्रत काळ काढीत असलों तरी आपण वेश्येच्या पोटीं जन्मास आलो असल्यामुळें पुढें बापाच्या संपत्तीवर आपला कांहीं वारसा हक पोच् शक्त नाहीं. सबब तेथें राहून पुढें क्षुद्र जीवन कंठण्यापेक्षां आतांच बाहेर पडून विद्या व कला संपादन करून स्वतःच्या कर्तबगारीवरच मान व प्रतिष्ठा प्राप्त करून घ्यावी, यांतच खरें पौरुष आहे. असा विचार करून तो एके दिवशीं संधि साधून घरातून बाहेर पडला व त्या वेळीं सकल विद्या-शास्त्र-कला यांत प्रसिद्ध असलेल्या तक्षशिला येथें पायी प्रवास करून दाखल ज्ञाला.

तेथें गेल्यावर त्याच्या मनांत आयुर्वेदशास्त्राचें अध्ययन करण्याचें आलें. म्हणून तो तेथील विद्यापीठांत आत्रेय नांवाचा जो मुख्य अध्यापक होता, त्याच्याजवळ गेला व त्याला भेटून त्यानें आपली मनीषा कळविली.

ती ऐकून घेऊन तो आत्रेय त्याला म्हणाला 'मुला, मी तुला उत्तम विद्या शिकवून आयुर्वेद विशारद करीन खरें. पण तूं मला त्याबदल काय देणार तें बोल. '

'आचार्यजी !' जीवक म्हणाला 'मी अगदी गरीब—निर्धन—विद्यार्थीं आहे. आपल्याला द्यावयास मजजवळ द्रव्य मुळींच नाहीं. पण आपण मला विद्या शिकविली तर मी आपला आजन्म ऋणी होऊन आपला सेवक होऊन राहीन !'

ें आत्रेय आचार्यानें त्याचें म्हणणें मान्य केलें व त्यास जवळ ठेवून घेऊन त्यास आयुर्वेद शिकविण्यास प्रारंभ केला जीवक हा वेश्यापुत्र होता तरी त्याची बुद्धि कांहीं मंद नन्हती. जवळ जवळ तो एक-पाठीच होता इतकी त्याची बुद्धि तैल व तीक्ष्ण होती.

सात वर्षे तेथे राहून चिकित्सा शास्त्रांत त्याने अत्यंत नैपुण्य मिळ-विलें. जवळ जवळ गुरूच्या तोडीचाच तो आयुर्वेदविद्येंत पारंगत बनला !

त्याची परीक्षा पाहवी म्हणून एके दिवशी आत्रेय गुरुजी त्यास जवळ बोलावून म्हणाला 'जीवका, या विद्यालयाच्या संभोवती किती तरी झाडझुडपें, लता-वनस्पती लाविलेलीं व उगवलेलीं आहेत. तर तेथें जाऊन सर्वत्र फिरून औषधाला उपयोगी नाहींत अशा किती वनस्पती व झाडझुडपें आहेत याचा एकदां तपास करून मला सांग! 'ठीक आहे, गुरुदेव !' असे म्हणून जीवक तेथून उठला व दर-रोज त्या उपवनांत फिरून तेथील प्रत्येक झाड, लता, वनस्पती शोधून तपासून पाहूं लागला. याप्रमाणें कांहीं दिवस गेल्यावर त्याचें तेथील वनस्पती निरीक्षणाचें काम संपर्ले.

नंतर गुरुजी जवळ येऊन म्हणाला 'गुरुदेव ! औषधाला उपयोगी नाहीं अशी एकिह वनस्पती अगर झाड मला तेथें आढळलें नाहीं. कोणत्या ना कोणत्या तरी प्रयोगांत त्यांचा अवश्यमेव उपयोग होतोच होतो.'

हें त्याचें भाषण ऐक्न आत्रेयास महदानंद झाला व तो त्याच्या डोक्यावर हात ठेवून म्हणाला कीं 'शिष्यश्रेष्ठा! तुझें कल्याण असो! शाबास तुझी! तुझ्यासारखा हुषार विद्यार्थी मीं अज्न पाहिलाच नाहीं. जा, बेटा! आतां घरीं जा. आणि तुझ्या विद्येचा लाभ जे रोगानें व आधीव्याधीनें दुःखी कष्टी झाले असतील त्यांना अवस्य होऊं दे! तूं नामांकित वैद्य होशील! हाच माझा आशीर्वाद तुला!! जा, आतां परत घरीं जा. आणि दुःखितांचें दुःख निवारण करीत सुखानें संसार कर!!

गुरूची आज्ञा घेऊन वैद्यशास्त्रांत पारंगत झालेला जीवक आतां आश्रमांत्न बाहेर पडला व घरीं येतांना बाटेंत जे कोणी रोगी व ब्याधिग्रस्त भेटतील त्यांना औषधपाणी देत देत व त्यांचे रोग बरे करीत करीत काशी, अयोध्या वगैरे शहरांत प्रसिद्धि मिळवून अखेर तो राजगृहांत आला.

तेथें राजा विवसार हा त्या वेळी भगंदर रोगानें पीडित झाला होता. पुष्कळ प्रसिद्ध प्रसिद्ध वैद्यांनीं येऊन, त्याला पाहून नाना तण्हेचे उपचार करून पाहिले. पण रोग कांहीं मागें हटण्याचें लक्षण दिसेना! शेवटी त्यांनीही अखेर हात टेकले. राजाचें जीवित अस्थिर व अनि-श्चित झालें. राजवाड्यांत चिंताजनक वातावरण पसरत चाललें.

तों इतक्यांत जीवकाचा छौकिक राजाच्या कानावर आछा. तेव्हां त्याने त्यास बोछावून घेऊन उपाययोजना करण्यास सांगितछें. जीव-कानें रोगाची सर्व हकीकत ऐकून घेऊन, रोगाचें योग्य निदान बांधून त्यावर उपचार चाछविछा. आणि चमत्कार हा कीं तो रोग राजाचा पुढें छवकरच मागें हटछा व प्रकृति सुधारत चाछछी. कांहीं दिवसांनंतर राजाची प्रकृति पूर्ण निवळून तो पूर्वीप्रमाणें सशक्त व निरोगी झाछा. ही हकीकत राजाच्या बंदीवासापूर्वीची आहे.

या सुयशामुळें त्याची इतकी प्रसिद्धि वाढळी कीं दूरदूरचे राजेळोक सुद्धां विंबसाराळा पत्रें पाठवून जीवकाळा आपल्याकडे मागवून घेऊं ळागळे. असाच एक प्रसंग पुढें ळवकरच उज्जनीच्या राजाचा घडळा.

तेथील राजा चंडप्रचीत हा पांडुरोगानें पछाडला होता. प्रकृति अगदी तोळामासा झाली होती. मानवी सर्व उपाय थकले होते. अशा निराशाजनक स्थितींत जीवकाचा लैकिक त्याच्या कानावर आला. आणि विंबसाराला पत्र लिहून त्याला आपल्याकडे आणिविलें. जीव-कानें तेथें कांहीं दिवस राहून राजाचा रोग बरा केला.

राजानें संतुष्ट होऊन त्याचा दरबारांत मोठा गौरव केला व 'आयु-र्वेदाचार्य' ही बहुमानाची त्यास पदवी वहाल केली. याप्रमाणें जीवकाची जगभर प्रसिद्धि झाली. पुढें तो भगवान बुद्धांचाहि चिकित्सक बनला व त्यांच्या संवांतील अजारी भिक्कु—भिक्षुणींला भेटून त्यांचें औषध-पाणी तोच पाहूं लागला.

#### विंवसाराचा शोचनीय अंत

अट्टकथा

तुम्ही कांही म्हणा राजेलोकांचें स्वार्थी अंतःकरण–तशांत राज्य लोभी राजाचें पापी अंतःकरण–आंतून किती कठोर व निर्दय-आणि तसेंच भीरु व संशयग्रस्त असतें, याबद्दल आजच कांही नन्यानें सांगितलें पाहिजे अशांतला कांहीं भाग नाहीं. त्याला इतिहा-साची भक्कम साक्ष भरपूर आहेच आहे. फार छांब कशाला, अजात-शत्रची गोष्टच घ्या. राज्य मिळविण्याकरतां त्यानें काय काय साहस केलें हें वाचून सह़द अंतःकरणाला पीळ पडल्यावाचून नाहीं. देवदत्ताच्या दुष्ट सल्ल्यानेंच कां होईना, राज्यलोभाला स्फ़र्ति मिळताच अजातरात्रु हा राक्षसापेक्षांहि राक्षस व दगडापेक्षांहि कठोर झाला ! मुलगा खरा पण राज्यलोभाला बळी पडून प्रत्यक्ष वापाचा खून करण्यापर्यंत त्यानें मजल मारली! तो प्रसंग हुकला, ही गोष्ट निराळी. पण त्याची तयारी होती, हें कांहीं खोटें नाहीं. राजघराण्यातील स्वार्थी, लोभी, मत्सरी व महत्वाकांक्षी लोक काय वाटेल तें पाप कर-ण्यास—वाटेल तें साहस व अत्याचार करण्यास—कसे तयार होतात ही गोष्ट या अजातरात्रूच्या उदाहरणावरून चांगली स्पष्ट होते. ते नीती-कडे पाहत नाहींत व नात्याची चाड ठेवीत नाहींत. मग तो पाठचा भाऊ असो वा जन्मदाता बाप असो! तो प्रश्न त्यांना शिवतच नाहीं!

राज्यलोमामुळें स्वतःचा खून करावयास आलेल्या मुलानें आपली इच्छा प्रकट करतांच, त्या उदार बापानें—मगधाधिश्वर विवसारानें— तेव्हांच्या तेव्हां व तेथल्या तेथें राज्यपद सोडून देऊन, आपल्या मुलाची इच्छा तृप्त केली. पण येवढ्यानें त्या मुलाचें समाधान न होतां त्याच्या पापी मनांत भलतीच शंका उद्भवृन, तिच्या परिशम-नार्थे त्या प्रेमळ नि उदार बापाला त्यानें तुरुंगाची हवा दाखविली! एवढ्यावरच भागतें तर आम्हांस हें प्रकरण लिहिण्याचें कारण पडतें ना. पण पापी लोकांचें अंतःकरण संशय पिशाचाने कसें व किती पछाडलेलें असतें हें मग जगास कळणार कसें ! आणि तशांत त्या भ्रष्ट देवदत्ताचा द्वाड सल्ला! 'जो पर्यंत बिंबसार जिवंत आहे तोंपर्यंत तुझें सिंहासन स्थिर व शाश्वत आहे, असें तं समजूं नकोस. केव्हां वेळ उलटेल आणि केव्हां तुझी उचलबांगडी होईल, याचा कांहीं नेम सांगतां यावयाचा नाही. म्हणून तं शहाणा झालास तर आतां विलंब न करतां शक्य तितक्या लवकर म्हाताऱ्याचा कांटा काढून टाक! तरच तं निर्धास्त व निर्भय होशील. तोपर्यंत तुझें राज्यपद डळमळीत व जीव धोक्यांत आहे हें विसर्क नकोस,' अशा प्रकारचा सल्ला त्या भोंदू गुरूने—देवदत्ताने—त्यास दिला!

मग काय ? आधींच पापी मन, तशांत संशय पिशाचानें पछाडलेलें, आणि तशांतच त्या कावेबाज धर्मगुरूचा हा असा राक्षसी सछा ! मग आतां आणखी काय पाहिजे ? त्या अजातशत्रूला मग रात्रीं झोंप कशी येणार व दिवसा चैन कोठून पडणार ? नाहींच पडली नि नाहींच पडायची ती ! त्यास बापाची—तो तुरुंगांत असला तरी— मोठी भीति वाटूं लागली. आणि तो मोठ्या विवंचनेंत पडला. पुढें रात्रंदिवस विचार करून अखेर त्यानें एक युक्ति शोधून काढली.

तिचा फिलतांश म्हणजे बिचाऱ्या विंबसाराची उपासमार ! केवढा दुष्ट तो ! तो अजातशत्रु ! किती कठोर ! शेवटी त्यानें त्या म्हाताऱ्या बापाची ब्याद चुकविणेसाठीं म्हणून त्याचें अन्निह तोडलें ! म्हातारा म्हणजे काय ? ऐशी उल्टलेला ! चांगलें पिकलेलें पान ! शरीर खंगलेलें व शक्ति थकलेली ! तशांत बंदिवास ! आणि तशांतच आतां ही दोन प्रहरची भ्रांत !! मग काय झाली असेल त्याची स्थिति हें आज लेखणीनें लिहून वाचकांना समजणार कसें ? असो. फक्त एका महाराणीशिवाय तेथें इतरांस जाण्यास सक्त बंदी झाली.बिचारी कोसला-देवी ! आपल्या वृद्ध पतीची—त्या मगधराजेश्वराची—ती हलाखीची

करुणारव स्थिति पाहून त्या सतीचे कोमल मन दुःखाने भडकून व अंतःकरण शोकानें करपून गेलें ! करणार काय ? राजमिहणी खरी ! पण आतां तिला कुत्रा सुद्धां विचारीत नव्हता ! तथापि कसें बसें करून आपल्या वस्त्रांत अन्न चोरून आणून ती पतीस पुरवीत असे. पण पुढें अजातशत्रूस तिचा संशय आल्यावरून त्याने तिला पतीकडे जातांना फक्त ती एकत्रसाच असली पाहिजे असा निर्वंध घातला ! तरी ती सती अंगाला अन्नलेपन करून आणून म्हाताच्याची क्षुधा शम्त्रं लागली. पण अलानें प्राण किती दिवस टिकणार ? बिचारा अन्न-अन्न करीत तो पुढें सारखा माशाप्रमाणे तळमळूं लागला ! आणखी तशांतच पुढें पाणीहि बंद करण्यांत आलें ! झालें, आतां अन्निह नाहीं व पाणीहि नाहीं !! महाराणीलाहि मज्जाव झाला !! पुढें लवकरच यमराजाला त्याची दया आली आणि तो मगधाधीश्वर—म्हातारा महात्मा बिंबसार—अन-अन, पाणी-पाणी म्हणून घडपडत व तळमळत शेवटी मृत्यूच्या आहारी जाऊन पडला !!! शिव शिव ! केवढा शोचनीय अंत हा !!!

भगवान बुद्धाचा मुक्काम त्या वेळीं तेथेंच वेळुवनांत होता. अजात-शत्रूची ही दुष्टाई व कारवाई पाहून व विवसाराचा तुरुंगात झालेला शोकजनक अंत ऐकून त्यांना मनस्वी खेद झाला व पुढें ते तेथून लवकरच आपला मुक्काम हलवून श्रावस्तीच्या मार्गास लागले.

#### प्राणावर बेत लें पण बोटावर गेलें

चुल्लवग्ग-७-२-३

पुढें थोडक्याच दिवसाची गोष्ट. अगदीं पहाटेची वेळ. पूर्ण उजाडलें नव्हतें. अंधुक अंधुकच दिसत होतें. माणसें रस्त्यावर फारशीं फिरकत नव्हतीं. अशा वेळीं एक माणूस गृधकूट डोंगराकडे एकटेंच चाललें होतें. तें खालीं मान घालून झपझप पावलें टाकीत झरझर चालत निघालें होतें.मनांत कसला तरी गंभीर विचार चाललेला असावा, असें त्याच्या एकंदर चालण्याच्या ढबीवरून व त्याच्या क्षणोक्षणी बदलणाऱ्या मुद्रेवरून कोणालाहि स्पष्ट समजून येण्यासारखें होतें.

येतांयेतां तें माणूस गृष्ठकूट डोंगराजवळ आलें. तेथें आल्यावर क्षणभर उमें राहून समोंवार दृष्टि फिरवून 'हं, ही जागा चढण्यास बरी आहे' असें पुटपुटून तें तेथून डोंगर चढावयास लागलें.

अर्थात् तो डोंगर फार उंच व खडा असून चढण्यास फार अवघड होता. लहान मोठ्या शिला इतस्ततः अस्तान्यस्त पडलेल्या असल्यामुळें व मचून मधून जेथें तेथें कांटेरी झुडुपांचें जाळें दाट पसरलें असल्यामुळें फार खबरदारीनें तो चढावा लागे. हळुहळू एक एक पाऊल पुढें टाकीत टाकीत माथा गांठावयास त्या माणसाला अर्घा पाऊण तास लागला. कसें बसें धापा टाकीत टाकीत अखेर तें एकदाचें माध्यावर येजन दाखल झालें.

माध्यावर गेल्यावर चढण्याचे श्रम झाल्यामुळें हुरा करून तें एका शिळेवर बसलें व चौबाज्स दृष्टि फिरवून आसमंतातील प्रदेशा-कडे एकवार निरीक्षण करूं लागलें. बालरिव नुकताच कोठें क्षितिजावर डोकावत होता. त्याचीं आरक्त किरणें गिरिशिखरावर व आकाशांतील ढगांवर पडून सृष्टीला अपूर्व शोभा आली होती. डोंगर-माध्यावरील गार वाऱ्याची मंद व मधुर झुळुक शरीरास व मनास सुखवीत व आल्हादवीत होती. खालीं वर पाहवें तेथें प्रसन्न वातावरण सर्वत्र खुळून राहिलें होतें.

असा जरी तेथील प्रसन्न देखावा व उल्हासजनक वातावरण होतें तरी त्या माणसाचें तिकडे लक्ष होतें असें दिसलें नाहीं. शिळेवर बसून कसला तरी गहन विचार चालला होता त्याचा. पण त्याच्या मनांत काय होतें कोण जाणे! याप्रमाणें कांहीं बेळ तेथें बस्न विश्रांति घेतल्यावर पुनः एकवार समोवती दृष्टि फिरवून अखेर पायध्याखाळीं नजर रोखिळी. पायध्यापाशी उजवीकडे एक रस्ता गेळा असून त्या बाज्ळा डोंगराचा कडा तुटलेळा होता. व त्या ठिकागीं रस्ता अगदीं कड्याळा चाटून गेळा होता. तिकडे तें माणूस वळलें आणि हळुहळू डोंगराची उतरण उतरत उतरत अर्ध्या उतरणीवर आलें.

तेथें कांहीं वाटोळ्या शिळा पडलेल्या होत्या. तेथें उमें राहून त्यानें पुनः एकदां त्या रस्त्याकडे पाहिलें. 'ठीक आहे' असें म्हणून तेथें पडलेल्या शिळांपैकीं आपणास सहज हलवितां येईल अशी एक वाटोळी शिळा पसंत केली, व तेथेंच रस्त्यावर दृष्टि रोखून येणाऱ्या जाणाऱ्या माणसांकडे पाहात कांहीं वेळ उमें राहिलें.

इतक्यांत एक माण्स त्यास दिसलें. त्याच्यामागें आणखी दोन तीन माणसें दिसलीं. पुढील माण्स कड्याजवळ येत आहे असें पाहतांच त्यानें ती शिळा हलवून जोरानें खालीं लोटून दिली! झालें. वेगानें ती उतरणीवरून घडघडत खाली निघाली. पण मधेंच वाटेतील एका शिळेवर जाऊन धाडकन् आपटली, व त्या धक्क्यानें भंग पावून तिचे तुकडे तुकडे झाले.

त्यांपैकीं एक तुकडा—चांगला मोठा होता तो—घडघडत खालीं जाऊन धाडकन् त्या रस्त्यावरील माणसाच्या पायावर नेमका येऊन आदळला ! त्यासरशीं त्याच्या पायाचा आंगठा चेंगरला व त्यांतृन रक्त वाहूं लागलें! बरी वेळ होती. नाहीं तर तें माणूसच गारद व्हावयाचें!!

त्या माणसानें खाळीं वांकून आंगठा चेपून धरिला; पण जखम जबर झाली असल्यामुळें रक्तसाव कांहीं थांबला नाहीं. वांकूनच त्यानें वर मान करून पाहिलें तों त्यास तेथें कोण दिसलें ? 'देवदत्ता !' त्यानें ओरडून म्हटलें 'तूं फार मूर्ख आहेस ! दुष्ट आहेस ! अधम आहेस ! तथागताच्या बोटांतून दगड पाडून रक्त काढण्याचें साहस व पातक केलेंस याचें प्रायश्चित्त तुला मागें पुढें केव्हां तरी भोगावें लागेलच, हें निश्चित समज ! तुझें हें कृत्य अत्यंत पापमय आहे !!

एवढें बोलणें होत आहे तो इतक्यांत मागचीं माणसें त्याच्याजवळ आलीं. त्यांना उदेशून तें माणूस म्हणालें 'आनंदा! तो पहा देवदत्त! तेथें डोंगरावर उमा आहे. मला जिवें मारावें म्हणून त्यानें माझ्यावर शिळा लोटून दिली! अशा रीतीनें तथागताचा प्राण घेणें हें ब्रह्मदेवा-लाहि शक्य नाहीं! दांडगाई अथवा घातपात करून तथागताचा प्राण कोणीहि घेऊं शकणार नाहीं! तथागत मरेल तो योग्य वेळींच मरेल आणि तेहि आपल्या इच्छामरणानेंच मरेल!!'

वाचक हो, तें डोंगरावरील मनुष्य कोण हें उघड सांगण्याची आतां अवश्यकता राहिली काय ? बुद्ध भगवंतानी ती गोष्ट खुद्द आपल्या तोंडानेच उघड बोळून दाखिवली आहे. अखेर देवदत्ताची ही युक्तिहि फसली ! व तोंड हिरमुसलें करून चोराप्रमाणें हळूच त्यानें तेथून पळ काढला !

नंतर भगवंतांनी भिक्षूंस त्या देवदत्तास उदेशून म्हटलें:—भिक्षुहो, 'इध तप्पति पेच्च तप्पति पापकारी उभयत्थ तप्पति । 'पापं मे कतं' ति तप्पति भिय्यो तप्पति दुग्गतिं गतो ॥'

धम्मपद १-१७

पापी मनुष्य इहलोकीं दुःख भोगितो व परलोकीं दुःख भोगितो. उभय लोकींहि तो दुःख अनुभवतो. 'मी हें वाईट केलें' हा विचार जेव्हां त्याला सुचतो तेव्हां तो दुःखी होतो. आणि जेव्हां तो नरकास जातो तेव्हां तर तो अधिकच दुःखी होतो!

गृध्रक्रूटाजवळ झालेल्या अपघातानें भगवंतांचा पायाचा आंगठा चेंगरून रक्तबंबाळ झाला ही हकीकत घडल्यावर पुढें ती जखम इतकी चिघळली कीं जवळ जवळ तो आंगठाच अगदीं निकामी झाला. पुढें बुद्ध वेळुवन सोडून जीवकाच्या आम्रवनांत येऊन राहिले. जीवकाला ही खबर लागतांच तो त्यांच्याजवळ आला व त्यांच्या पायाला झालेली जखम पाहून त्याला चांगलें मलम लावून सहज विनोदानें म्हणाला ' भदंत, आपणाला लोक रोगमुक्त, दु:खमुक्त क्लेशमुक्त समजतात. पण आपणालाहि आमच्याप्रमाणेंच पीडा, दुःख, कष्ट वगैरे होतातच, नाहीं काय?'

त्यावर भगवान उत्तरले :-जीवका ! तुझी समज्त चुकीची आहे. विमुक्तांना दुःख, पीडा, कष्ट होत नाहींत म्हणजे काय? शारीरिक धर्म हे सर्वांना आहेतच. बद्धाप्रमाणें विमुक्तांनाहि त्या निसर्ग-नियमानुसार शारीरिक कष्ट, पीडा, दुःख इत्यादि होतातच. पण बद्ध पुरुष त्यानें विव्हल व कष्टी होतो. आणि विमुक्त पुरुष ते शरीराचे स्वाभाविक धर्म आहेत असा विवेक करून, ते विकारवश न होता शांतपणें सहन करतो, इतकेंच. हाच बद्ध व मुक्त यांच्यातील फरक होय.

असें म्हणून भगवंतानी ही खालील गाथा म्हटली

#### 'गतद्धिनो विसोकस्स विष्पमुत्तस्स सब्बधि । सन्बगन्थ पहीनस्स परिळाहो न विज्जति,॥

धम्मपद,७-१

भावार्थः-ज्याचें भवचक्र सुटलें आहे, जो शोकमुक्त झाला आहे, जो सर्वतोपरी मुक्त आहे, व ज्याच्या सर्व आशाग्रंथी गळून पडल्या आहेत अशा मुक्त पुरुषाला, अर्हताला, कायक्लेश मुळींच तापदायक होत नाहींत!

जीवक हैं भगवंताचें भाषण ऐकून अत्यंत संतोषछा व त्यांचा उपासक बनला. पुढें लवकरच तें आम्रोद्यान त्यांच्या व त्यांच्या मिक्षुसंघाकरतां म्हणून तेथें एक सुंदर व प्रशस्य असा विहार बांधून, त्यांना दान दिलें. जेव्हां जेव्हां भगवंतांचा मुकाम राजगृहीं असे तेव्हां तेव्हां तो दररोज सक्तळीं व संध्याकाळीं त्यांच्या दर्शनास जात येत असे.

### ं नालगिरी नरमला !

चुल्लवगग, ७-२-५

देशका अस्तान राजगृहांत आतां चागलेंच बसलें होतें. प्रत्यक्ष राजा अजातशत्रु हाच त्याचा परम शिष्य ! मग त्याच्यावर चवऱ्या ढळणार नाहींत व प्रस्थ वाढणार नाहीं तर काय होईल ? विंबसाराच्या मृत्यूनंतर बुद्ध भगवंताचा कैवार घेणारें असें अधिकारी व भारदस्त माणूस राजवाड्यांत काय किंवा राजगृहांत काय नांव घेण्यासारखें असें कोणीच राहिलें नव्हतें !

जो तो देवदत्ताच्या भजनी लागलेला ! या राजगुरूचे गोड पोवाडेच आतां तेथें सर्वत्र मुक्त कंठानें गाण्यांत येऊन त्याचा अडेजाव व बडे-जाव आणि त्याचप्रमाणें मानमरातब हे कलसास जाऊन पोंचले होते ! त्याच्या गयाशिर विहाराला जें महत्व व ऐश्वर्य प्राप्त झालें होतें तें आतां वेळुवनाला राहिलें नव्हतें. एवंच तालर्य काय तर बुद्धाचें वजन व तेज दिवसें दिवस राजगृहांत ओसरणीस लागून तें फिक्कें पडत चाललें होतें यांत संशय नाहीं.

इतकें असलें तरी देवदसाचें त्यामुळें समाधान झालें नाहीं. त्याच्या अंतः करणांत निराळीच मनोवृत्ति उफाळत होती. त्याला स्वतः बुद्ध होण्याची—नव्हे म्हणवून घेण्याची—अनिवार्य हाव सुटली होती! पण ती सहजासहजी साध्य होणारी नव्हती. भगवंताचें जीवमान असे तोपर्यंत तिला मूर्त स्वरूप येण्याची फारशी आशा नसल्यामुळें तो मनांत फार बेचैन झाला होता.

पुढें रात्रंदिवस याच विषयावर विचार करतां करतां त्यास पुनः एक युक्ति सुचळी. त्या राजगृहांतीळ हत्तीशाळेंत नाळिगरी नांवाचा एक महाद्वाड हत्ती होता. मोठा मदोन्मत्त होता तो ! माणसें मारण्याची त्यास भारी खोड ! कधींमधीं चुकून माकून मोकळा सुटळा कीं धांवलाच रस्त्यावर, लागलाच मनुष्याच्या मागें, पकडलेंच त्याला सोंडीत, आपटलाच जिमनीवर आणि पायाखालीं चिरडून केलाच त्याचा चेंदा-मेंदा!! असला द्वाड नि मस्त प्राणी!! त्याच्या तावडींत सांपडलेला मनुष्य जिवंत सुटतो कशाला? मोकळा सुटला की सारा गांव भीतीनें गांगरून, गोंधळून व गडबडून जाई!! एवढी दशहत होती त्याची!! त्या नालगिरीची!! प्रत्यक्ष यमाचा अवतारच!!!

त्याचा हा असा प्रताप पाहून हत्तीशालेंत लोखंडी साखळदंडानें त्यास कायमचा जखडून ठेविला होता. देवदत्ताचें सुदैव म्हणूनच त्यास या नालगिरीची आठवण झाली. मग आतां त्याचा आनंद काय विचारावा ?

ही युक्ति सुचतांच पुढें लवकरच आपला विश्वासूक माणूस पाठ-बून त्या नालगिरीच्या माहुतास एकांतात बोलावून घेऊन त्याला आपल्या कार्यास अनुकूल करून घेण्याचा त्यानें डाव घातला. यासाठीं तो त्या माहुतास म्हणालाः—हें बघ, माझी एवढी कामगिरी करशील तर तुझें जन्माचें दारिद्य दूर करीन मी. तुला मोठ्या हुद्याची जागा मिळवून देईन. चांगलें उत्तम शेत आणि मुबलक पैसा-अडका याचा धनी होशील तूं! मग करशील का माझी कामगिरी ?

माहूत:-ती कोणती देवदत्तजी?

देवदत्त:-फार कठीण नाहीं. पण मोठी नाजूक आहे.

माहृत:-सांगा तर खरें. कळूं द्या मला.

देवदत्तः --सांगतों. पण लक्षांत ठेव. षट्कर्णी होता उपयोगी नाहीं. अगदी मनांतल्या मनांत.

माहृत: -ती काळजी नको. त्या विषयी निर्धास्त असा.

देवदत्तः :-भगवान बुद्ध, त्यांना ओळखतोस ना तूं?

माहूत: —न ओळखायला काय झालं ? भगवंताना ओळखत नाहीं असा माणूसच नाहीं राजगृहांत! देवदत्तः :—त्यांच्याविषयींच आहे माझी कामगिरी. काम अगदी फत्ते झालें पाहिजे.

माहूत:—काय करावें म्हणतां मी ? त्यांना अंचारींत घेऊन येऊं ? देवदत्त:—छे रे ! तेवड्याला एवढी विनवणी कशाला ? काम मोठें नाजूक व तसेंच मोठ्या जोखमेचें आहे ! पण फत्ते करशील तर जन्माचा सुखी होशील !

माहूत: - काय तें कळूं चा मला.

देवदत्तः —सांगतों. पण फार सावध हो ! अगदी गुपचुप ! नाहीं तर प्रसंग कठीण !

माहूत:—ती चिंता सोडा. काय करावं तेवढं सांगा म्हणजे झालं. देवदत्तः—बुद्ध भगवान गावांत भिक्षेस येतात.

माहूत: -होय, येतात.

देवदत्तः -सांगू काय करावं तें आतां ?

माहूत:---बेधडक सांगा. कांहीं चिंता करूं नका.

देवदत्तः —सांगतों तर. तेवढं तुला फत्ते केलंच पाहिजे. हें बघ, भगवान गावांत भिक्षेला आले म्हणजे अचूक संधि साधून तुझा नालगिरी त्यांच्यावर घाल!

माहूत: —आं! भगवान बुद्ध देवावर! त्या थोर धर्मगुरूवर!! देवदत्त: —होय, त्या धर्मगुरूवरच! एवढं घावरायला काय झालं? वाघ कां आहे तो?

माहूत: — महाराज! नालगिरी मोकळा सोडणं सोपं काम नव्हे. शेकडों माणसें प्राणास मुकतील की! गावांत सगळा अनर्थ माजून राहील! लोकांची दाणादाण उडेल नि एकच हाहाकार होईल!!

देवदत्तः—तो विचार पाहिजे कशाला आपल्याला ? कांहींही होवो ! बाकीचा विचार सगळा गौण. फक्त तो नालगिरी व बुद्ध यांची गांठ पडली म्हणजे झालं. पहा एवढी कामगिरी कर व जन्माचा सुखी व धन्य हो ! वाटेल तें माग, पण हें एवढं फत्ते कर नीट लक्षांत घे. सोन्याचा धूर निघेल तुझ्या घरांत ! अशी संधि पुन: यावयाची नाहीं! समजलं कां मी काय म्हणतो तें? मी राजगुरु आहें हें ध्यानांत असूं दे. माझं काम कर नि नशीब काढ.

माहुताच्या तोंडाला पाणी सुटलें ! घरदार—खेतवाडी, धन—दौलत ! क्षुद्र मनुष्याला आणखी काय पाहिजे ? पैशाचा मोह कोणास सुटला आहे ! एवळ्याशा कामिगरीनें जन्माचें दारिद्य दूर होतें तर त्याला नकार कोण देईल ? अर्थात् त्या मधाच्या बोटास तो माहूत भाळला व ती कामिगरी फत्ते करण्याचें अभिवचन देऊन तेथून उठून परत फिरला.

त्या गोष्टीस कांहीं दिवस लोटले. देवदत्ताचे गुप्त हेर दररोज गावांत भिक्षेच्या वेळीं फिरून टेहळणी करूं लागले. उद्देश हा कीं भिक्षेस आल्यास ती बातमी माहूतास जाऊन द्यावयाची. पण दुर्दैव हें कीं तसा योगायोग कांहीं लवकर येण्याचा रंग दिसेना. देवदत्ताची अधीरता तर सारखी वाढू लागली. रात्री झोंप नाहीं व दिवसा चैन नाहीं. अनावर इच्छा नाहीं कीं कशाची म्हणून हौस नाहीं! मनांत सारखी तळमळ नि मळमळ! भगवंताचा ग्रंथ केव्हां आटपेल नि आपण त्यांच्या जागीं केव्हां मिरवूं हा एकच ध्यास! भगवंताच्या मत्सरानें त्याचें डोकें इतकें भडकून व भणाणून गेलें होतें कीं, विचारा जवळ जवळ वेडाच झाला होता तो! तो देवदत्ता!

ती भिक्षेची वेळ. दिवस फार तर पांच एक तास वर चढला असेल. भगवान भिक्षेसाठीं गावांत आले होते. बरोबर आनंद, व सारीपुत्र होते. राजरस्त्यावरून चालले असतांना लांबून आपल्याकाडेच मनुष्याचा घोळका सैरावैरा धांवत येत असलेला त्यांनी पाहिला. त्यांची मोठी गाळण उडाली होती व लोक बेहोष होऊन पळत सुटले होते. 'धांवा, पळा, जीव वांचवा, नालगिरी! नालगिरी!' असे शब्द त्या लोकांच्या

तोंडातून निघत होते. एकच गोंधळ नि एकच घांदळ ! जीव मुठींत घेऊन वाट सांपडेळ तिकडे फाणाफाण होणाऱ्या त्या घाबरट लोकांची त्रेधा–तिरपीट काय सांगावी ? लोक पुढें घावणारे व नालगिरी मागे लागलेला !

'पळा ! पळा ! नालगिरी आला!! असें ओरडून सांगून कांहीं लोक भगवंतापासून पळून गेले. इतक्यांत आनंदाला तो नालगिरी जोरानें मान हलवीत व सोंड वळवीत आपल्याकडेच दौडत येत असलेला लांबून दिसला त्याला पाहून आनंद घाबरून भगवंतास पळण्याची सूचना देऊन आपणिह त्या लोकांबरोबर पळत सुटला. सारीपुत्रानेंहि आनंदा-चीच वाट धरली.

पुढे क्षण छोटतो न छोटतो तो इतक्यांत भगवंतावर नाछिगरीची दृष्टि पडछी! मग काय ? त्यांना पाहून त्यांछा अधिकच चेव आछा व मोठ्या आवेशाने त्यांच्यावर धावून आछा! सर्व छोक पळाछे. पांगापांग झाछे. पण बुद्ध कांहीं रस्त्यावरून हछेनात! उछट ते जागच्या जागींच मेरुप्रमाणें स्थिर राहिछे!

नालगिरीनें संतापून त्यांच्यावर एक रुद्र कटाक्ष टाकला. उलट भगवंतानीहि त्याच्याकडे रोखून पाहिलें. दोघांची दृष्टादृष्ट झाली. तो काय चमत्कार ! नालगिरीची पावलें एकदम मंदावली ! व आवेश सगळा मावळला ! पुढें दहा पावले आला न आला तोच त्याचे पाय स्थिरावले व मटकन् स्वारी खाली बसली.

भगवान जवळ जाऊन त्याच्या समोर उमे राहिले. त्या प्राण्यानें त्यांना सोंडीत वरून आपटण्या ऐवजी उलट त्यांच्या पायाखालची धूळ घेऊन, आपल्या मस्तकावर तो उधळून घेऊं लागला !! एकदां, दोनदां, तीनदां त्यानें असें केलें!! व नंतर त्याची ती सोंड भगवंताच्या पायावर घुटमळूं लागली!! भगवान त्या सोंडीला धरून प्रेमानें कुरवाळून मग त्याच्या गंडस्थलावर आपल्या अमृत हस्तानें

मायेची एक मधुर थाप मारून त्यास म्हणाले:—नागानें नागाला मारणे चांगलें नाहीं. कां कीं नागाचा जो घात करतो तो दुर्गतीला जातो. हें कुंजर! तूं मदोन्मस होऊन दुर्गतीला जाऊं नकोस ! पण असें कृत्य कर कीं ज्याच्या योगनें तूं सुगतीला जाशील.

लोक लांबून हा प्रकार पाहात होते. त्यांची समजूत अशी होती कीं तो मदोनमस नालगिरी भगवंतास पकडून त्यांचा क्षणार्थात चेंदामेंदा करून टाकील. पण प्रत्यक्ष प्रकार घडला तो कांहीं निरालाच! भगवंतावर झडप घालण्याऐवजी उलट तोच त्यांच्या पायावर सोंड ठेऊन पाळीव कुत्र्याप्रमाणें लाडिकपणें तेथें पायाशीं चुळबुळ करूं लागला!! हा चमत्कार पाहून लोकांस विस्मय तर झालाच, शिवाय आणखी भगवंताचें तें अगाध दिव्य सामर्थ्य व प्रचंड प्रभाव पाहून त्यांचे त्यांनी वारंवार कौतुकहि पण केलें!!

पुढें कांहीं वेळानें नालगिरी तेथून उठला व पुनः एकदां भगवंताच्याः पायाखालची धूळ घेऊन आपल्या मस्तकावर धारण करून व त्यांना सोंडीनें दरबारी थाटाची सलामी देऊन शांतवृत्तीनें आला तसा परत फिरला व सरळ हस्तिशालेंत जाऊन आपल्या जागीं उभा राहिला!!

हा प्रकार घडल्यावर लोक भगवंतांचा महिमा पुढील प्रमाणें गाऊं लागले.

### 'दण्डेनेके दमयन्ति अंकुसेहि कसाहि च। अदण्डेन असत्थेन नागो दन्तो महेसिना॥'

भावार्थ: कोणी दंडाने तर कोणी अंकुशाने हत्तीचें नियमन करतात. पण भगवान बुद्धांनी दंडाशिवाय, अंकुशाशिवायच त्याचें दमन केलें.

## संघांत फूट

चुळवगग ६-३-१ व ६

देवदत्ताचे तीनहि प्रयत्न फोल झाले. वाममार्गानेंच कां होईना आपला मतलब साधण्याचा त्यानें तीनदां कुटिल प्रयत्न करून पाहिला. पण दुर्दैवानें एकहि नवसास पावला नाहीं. अदृल बेरडांना हातीं धरून भगवंताच्या प्राणावर घाव घाळण्याचा पहिला घातकी प्रयोग करून पाहिला; पण तो वार फुसका ठरला. नंतर स्वतः डोंगरावर चढून भगवंतावर उतरणीवरून मोठी शिळा छोटून दिछी; पण ती स्वत:च भंग पावली ! पण भगवंतावर कांहीं जाऊन आदळली नाहीं ! यांत्रनिह भगवान सुरक्षित बाहेर पडले. तिसरा प्रयत्न नालगिरी हत्ती त्यांच्यावर सोडून करून पाहिला. पण तो तरी काय, भगवंतावर चढून न जातां उलट त्यांच्या पायाखालीं लोळण घेऊं लागला !! मग आतां पढ़ें काय? आपली कोणतीच मसलत प्रभावी होण्याचें चिन्ह त्यास दिसेना. भगवंतांची दिव्य दृष्टि व योगमाया यांना चुकवून व डावॡन आपला मंत्र प्रभावी करण्याची व होण्याची त्यास आतां फारशी आशा राहिली नाहीं. अधिक गोंधळ करावा तर लोकांत बम्रा होऊन उलट आपलीच नाचक्की व्हावयाची ही भीति. असो. एकूण काय तर भगवंताच्या प्राणावर घाव घाछ्न त्यांस नेस्तनावूद करण्याची त्याची आसुरी हांव आतां मनांतल्या मनांतच नरमली आणि म्हणून ती सोडून देऊन निराळ्या मार्गाचा अवलंब करण्याचा त्यानें घाट घातला.

बुद्ध भगवंताचा संघ मोठा होता, पण त्यांत आत्मीयतेची मोठी वाण होती. संघातच भिक्षु-भिक्षूंचे आपआपसांत कांहीं तट पडले होते. आणि त्यांच्या त्यांच्यांत आंतून मत्सरभाव धगधगत होता. वरूनवरून त्यांच्यांत ऐक्य असल्यासारखें दिसत होतें. पण आंतून मात्र परस्परांच्या हेवादाच्यानें व द्वेष मत्सरानें संघ बराच पोंखरला गेला होता. एकाचें एकाला पटत नसे. जो तो आपल्या मनास येईल तसें वागे. ही अंतस्थ नाजूक बाजू देवदसास पूर्ण कळून चुकली होती व म्हणून त्या मर्मस्थानावर घाव घाळून त्याची शक्य तो इतिश्री जरी नाहीं, चांगली धूळधाण तरी करावी या उद्योगास तो लागला. शिवाय त्याच्या मनःस्थितींतिह आतां फरक झाला होता. त्याच्या धार्मिक मताचा कांटा जैनांचा तीर्थंकर जो महावीर त्याच्याकडे कांहींसा झुकत चालला होता. जैनांचे कांहीं नियम त्यास पसंत वाटून त्यांचा शिरकाव व प्रसार बुद्धसंवांत झाल्यास करून पाहवा व न साधल्यास निदान फूट तरी पाडावी असा बेत करून, त्या रोखानें फांसे टाकण्याचा त्यानें निर्धार केला.

पुढें एके दिवशीं आपल्या कोकालिकादि प्रमुख शिष्यांना जवळ बोलावून त्यांच्यापुढें त्यानें गोष्ट काढली कीं, आतां आपण बुद्धाजवळ जाऊन त्यांच्या संघांत विघाड व फूट उत्पन्न होईल असें कांहीं तरी कुसपट उत्पन्न करूं या. तेव्हां कोकालिक म्हणाला:—देवदत्तजी! ही गोष्ट कशी शक्य आहे! भगवान बुद्ध म्हणजे कांहीं लहान प्रस्थ नव्हे! त्यांचें भिक्षुसंघावर केवढें तरी वजन! संघाचा ते जीव कीं प्राण आहेत! मग ही गोष्ट आपणास कशी साध्य होणार!

देवदत्त म्हणाला—'प्रयत्न तर करून पाहूं खरे. साधल्यास ठीक; न साधल्यास विघडलें कोठें ? बुद्धाने केलेले संघाचे नियम लवचीक व मुळमुळीत आहेत. ते अधिक कडक नि टणक करण्याची सूचना भगवंतापुढें मांडू. ते त्यांनी कबूल केले तर ठीक. त्यामुळें आमचें वजन नि छाप संघावर अधिकच बसेल. तेथें आमचा बोज सहज वाढेल. आणि पुढील मार्ग सुकर होईल. वरें, न कबूल केल्यास तिकडूनहि आमचा फायदाच आहे. कारण त्यामुळें संघांत अवश्य विरोध उत्पन्न होजन हटकून फूट पडेल आणि तसें झालें म्हणजे तेंहि आमच्या पथ्यावरच, असेंच नाहीं का ? मग आपलें विघडलें कोठें ? माझा पक्ष घेणारे असे तेथें कांहीं भिक्षु आहेतच की नाहींत ? मग चला जाऊं व विनयशास्त्रांत दुरुस्तीचा ठराव मांडूं. पाहूं या गम्मत तर खरी. श्रमाचा भोपळा आपोआपच फुटेल ! हें भाषण त्या शिष्यांना पटलें व ते त्याच्याबरोबर जाण्यास कबूल झाले.

पुढें देवदत्त आपल्या शिष्यांना बरोबर घेऊन बुद्धापाशीं आला व संधि साधून हे पुढ़ील नियम विनय शास्त्रांत दुरुस्ती म्हणून सूचना-वजा त्यानें त्यांच्यापुढें मांडले. तो म्हणाला 'भदंत, भिक्षूंच्या आचार-शास्त्रांत कांहीं सुधारणा होणें माझ्या मतें इष्ट व जरूर आहे. म्हणून पुढील सूचना मी आपल्यापुढें माडूं इन्छितो. भगवंतानी त्याच्यावर विचार करून आपला निर्णय द्यावा.

बुद्ध:--त्या कोणत्या, देवदत्ता ?

देवदत्तः --त्या ह्या, भदंत! माझी पहिली सूचना अशी आहे कीं, भिक्षूंनी जन्मभर अरण्यांतच रहावें. केवळ मिक्षेपुरतें मात्र गावांत यावें. त्याशिवाय त्यांनी गावांत येऊं नये व राहूं नये. हा नियम मोडणारा दोषी समजला जावा.

बुद्ध:--बरं, आतां तुझी दुसरी सूचना कोणती ?

देवदत्तः—माझी दुसरी सूचना म्हणजे ती ही. भिक्षूंनी भिक्षा-वृत्तीवरच निर्वाह करावा.उपासकांच्या घरचें आमंत्रण घेऊन तेथें आयते भोजन भाऊ होऊन जाऊं नये.

बुद्ध:-असं. बरं. आतां तुझी तिसरी सूचना सांग.

देवदत्त: — माझी तिसरी सूचना अशी आहे कीं, भिक्षूंनी अंगावर जन्मभर जुन्या चिंध्याच धारण कराव्यात. नवीन वस्न धारण करूं नये.

बुद्ध:--चवथी सूचना?

देवदत्तः—ती ही कीं, भिक्षूंनी नेहमी झाडाखाळीं किंवा स्मशानांत नास करून रहावें. उन्हांत अगर पावसांत देखीळ कुटी अगर मठ याचा आश्रय करूं नये. आतां पांचवी व शेवटची म्हणजे ती अशी कीं, भिक्षूंनी केव्हांहि मत्स्य-मांस भक्षण करावयाचें नाहीं. भिक्षापात्रांत तें मुळींच घ्यावयाचें नाहीं. म्हणजे भिक्षूचा आहार शुद्ध शाकाहारच असावा. याप्रमाणें, भदंत, विनयशास्त्रांत दुरुस्ती होऊन सुधारणा व्हावी. जो हे नियम मोडील तो दोषी--पापी-समजण्यांत यावा. माझे हे नियम भिक्षुसंघाला व भिक्षुवृत्तीला खरोखर पथ्यकर व पोषक असेच आहेत. नाहींत काय ?

बुद्ध:—देवदत्ता ! तुझे नियम तसे आहेत, त्यांत संशय नाहीं. पण खेदाची गोष्ट ही कीं, मला ते मान्य करतां येत नाहींत. भिक्षुसंघावर ते अक्षरशः पाळण्याची सिक्त करणें व ते मोडल्यास त्यांना प्रायश्चित्ताई ठरिवणें, हें मला पसंत नाहीं. हे अत्यंत कठोर नियम आहेत. माझ्या धर्मीत कोठलीहि गोष्ट अतिरेकाला जाऊन पोंचत नाहीं. माझा धर्म हा मध्यममार्गी धर्म आहे. तो कोणत्याहि अतिरेकाला जाऊन भिडणारा नव्हे. सबब मला तुझे नियम जसेच्या तसे प्राह्म करतां येत नाहींत.

देवदत्त:--मग भगवंतांचें म्हणणे तरी काय ?

बुद्ध:—माझें मत विचारशील तर या गोष्टी ज्याच्या त्याच्या मर्जी-चर व परिस्थितीवर सोपवाच्या हें बरें. त्यांना कडक नियमाचें कठीण रूप देऊन चालावयाचें नाहीं. ज्याला अरण्यांत रहावेसें वाटतें त्यानें तसें करावें पाहिजे तर. पण ज्याला गांवाच्या शेजारी मठांत अगर कुटींत राहवेसें वाटतें त्याला तसें करण्यास मनाई करणें, हें मला योग्य दिसत नाहीं. त्याचप्रमाणें ज्याला भिक्षा मागून आपला निर्वाह करा-वासा वाटतो त्यानें खुशाल तो मार्ग पत्करावा. त्यांत कांहीं वाईट नाहीं. पण ज्याला आमंत्रणें येतील त्यांनी तीं स्वीकारूं नयेत हा आग्रह मला पसंत नाहीं. ती गोष्ट ज्यांच्या त्यांच्या खुषीवरची असावी.त्याला नियमाचें स्वरूप नसावें, इतकेंच मी म्हणतों. आतां वस्नाविषयीं म्हणशील तर ज्यांना चिथ्या पांवरून देहरक्षण करावेसें वाटतें त्यांनी तसें खुशाल करावें. त्याला माश्री आडकाठी नाहीं. पण लोकांनी दिलेली वस्तें भिक्षूंनी अंगावर धारण करूं नयेत या सूचनेळा माझा विरोध आहे. उपासकांनी खुषीनें दिलेलीं वस्नें धारण करण्यास हरकत कां असावी? माझ्या मतें त्यांत कसलाच दोष नाहीं. आतां झाडाखालीं राहणें याविषयीं तूं मला विचारशील तर आठ महिने झाडाखालीं निजण्यास माझी परवानगी आहे, हें तुला ठाऊक आहेच. चार महिने पावसा-ळ्यांत मात्र तो नियम ढिला करणें हें मला रास्त दिसतें. पावसाळी महिन्यांत त्यांनी मठाचा अगर विहाराचा आश्रय केल्यास मी तो कमी-पणा समजत नाहीं. तुझी शेवटची सूचना म्हणजे मत्स्यमांसाहारा-विषयीची होय. तो सुद्धा मला अजीवात वर्ज करावयास सांगणें योग्य वाटत नाहीं. मत्स्याहार काय किंवा मांसाहार काय,तो माझ्या मतें अजी-बात त्याज्य नाहीं. फक्त इतकेंच कीं,ज्या प्राण्याचें मांस आपणास वाढ-ण्यांत आलेलें असतें तो प्राणी आपल्या करतां आपल्या समक्ष मारलेला नसावा. किंवा तो आपल्यासाठींच मारला गेला आहे ही बातमी आपल्या कानावर आलेली नसावी. किंवा तसा संशयहि नसावा. जेर्थे तसा संशय असेल अगर वरील सारखा प्रकार दृष्टोत्पत्तीस आलेला असेल त्या प्राण्याचें मांस मात्र मी वर्ज मानतो. असलें मांस भिक्ष्नें खाऊं नये. व खावयाचें नसतें. अतएव तुझ्या नियमवजा सूचना मला सर्वस्वी मान्य करतां येत नाहींत !

भगवंताचें हें भाषण ऐकून देवदत्त उत्तरला, ' भदंत, आपणास माझ्या सूचना पसंत असोत वा नसोत, पण मी व माझे अनुयायी मात्र त्या आम्हीं अगदीं अक्षरशः पाळू इच्छितो.' असे म्हणून देवदत्त तेयून उठला व आपले शिष्य घेऊन तो तेथून हंसतमुख चालता झाला. हंसतमुख म्हटलें याचें कारण कीं, बुद्धाची चारचीघांत नालस्ती करण्यास हा झालेला प्रकार त्याच्या पथ्यावरच पडला. पुढें तेथून निघून राजगृहांत येऊन तेथें लोकांना घडलेली हकीकत सांगत तो सर्व नगरभर फिरला. दुसरे दिवशीं दुपारीं आनंद हा भिक्षा मागावयास म्हणून राजगृहांत येऊन फिरूं लागला. तेव्हां वाटेंत त्याची व देवदत्ताची भेट झाली, तेव्हां तो आनंदास म्हणाला 'आनंदा, या खेपेस उपोसथ मी स्वतःच चालविणार आहे. बुद्धाची अगर संघाची मुळींच परवा करणार नाहीं.'

पुढें लवकरच उपोसथाचा दिवस आला. त्या दिवशीं बुद्धाची वाट न पाहतां संघात येऊन, देवदत्तानें त्या दिवशीचा कार्यक्रम आपणच चालविला व आपले नियम संघांपुढें ठेवून व त्याची महती गाऊन अखेर अशी सूचना दिली कीं, ज्यांना ते नियम पसंत असतील त्यांनीं खुशाल आपल्यामागें यावें.

त्या वेळीं तेथें कांहीं नवखे भिक्षु होते. त्यांना देवदत्ताचें भाषण पसंत पडून ते त्याच्याबरोबर जावयास सिद्ध झाले. अशांची संख्या पांचशे होती. त्यांना बरोबर घेऊन तो संघात्न निघून बाहेर पडला व आपल्या गयाशिर विहारांत येऊन दाखल झाला.

ही गोष्ट पुढें सारिपुत्रानें भगवंतास श्रुत केली तेव्हां भगवान म्हणालें :— 'सारिपुत्ता, साधुपुरुषाला चांगलें काम करणें सुलभ असते पण दुष्टाला तसें करणें हें फार कठीण होय. त्याचप्रमाणें पापी मनुष्याला वाईट काम करणें हें सुलभ आहे. पण तेंच साधुपुरुषाला अत्यंत दुर्घट होय. असें म्हणून त्यांनी हें पुढील उदान म्हटलें.

'सुकरं साधुना साधु, साधु पापेन दुक्करं पापं पापेन सुकरं, पापं अरियेभि दुक्करं' ति ॥

उदान ५-८

# सार ग्रहण केलें पाहिजे

महासारोपमसुत्त ( मज्झिमनिकाय १-२६ )

पुढें कांहीं दिवसांनीं भगवान भिक्षूंस उपदेश करीत असतां सहज ओघांत आल्यावरून त्यांस म्हणाले 'भिक्षूहो, एखादा कुलपुत्र श्रद्धापूर्वक प्रपंचत्याग करून प्रवच्या घेतो. त्या वेळीं आपण जरा, मरण, शोक, दुःख, दुर्मनस इत्यादि संसारदुःखापासून मुक्त व्हावें, अशी त्याची तीव्र इच्छा असते. पण प्रवच्या घेऊन मिक्षु झाल्यावर व झाल्यामुळें त्याला लोकांकडून लाभसत्कार मिळ्लं लागतो व प्रशंसा होऊं लागते. यायोगें तो चढून जाऊन दुसऱ्याला क्षुद्र समजतो. व आत्मस्तुति व परनिंदा करण्यांत आनंद मानतो. जसा एखादा माणूस मोठ्या वृक्षाचें सार प्रहण करण्यास जाऊन, त्याचा गाभा सोडून फक्त त्याच्या फांद्या व पाचोळा घेऊन तेंच सार असें समजतो, तद्दत हा मनुष्य देखील केवल प्रवच्याच्या श्रामण्याचें सार समजून मोहित होतो. अशाला श्रामण्याचें खरें सार लाभणार नाहीं.

भिक्षु: -- खरें आहे, भदंत.

बुद्ध:—आतां दुसरा एक असतो. तो केवळ प्रव्रज्येनेंच संतुष्ट न होतां उत्तम शीलवान होतो. पण तेवल्यानेंच त्याला श्रामण्याचें खरें सार लाभणार नाहीं. कारण हा झाला तरी मागेपुढें आपल्या शीलाचा गर्व वाहून आत्मस्तुति व परनिंदा करण्यांतच पुरुषार्थ मानतो. मीच काय तो एकटा शीलवान, बाकीचे सगळे दुःशील असा त्याला श्रम होतो. जसा एखादा माणूस मोठ्या वृक्षाचें सार ग्रहण करण्यासाठीं जाऊन त्या वृक्षाच्या सालीचा वरचा भाग घेऊन तेंच सार असें समजून तेवल्यावरच संतुष्ट होतो, तद्दत हा मिक्षुही केवळ शीलच श्रामण्याचें सार समजून मोहित होतो. अशाला श्रामण्याचें खरें सार लाभ-णार नाहीं, हें उघड आहे.

भिक्षु:-अगदी सत्य गोष्ट

बुद्ध:—आतां तिसरें एक उदाहरण घेऊं. एखादा कुलपुत्र श्रद्धापूर्वक प्रवन्या घेऊन तेवळानेच संतुष्ट न होतां शिलवान होऊन समाधीचा अभ्यास करतो आणि समाधीचा लाभ झाला म्हणजे तेवळानेच आपण कृतार्थ झालों असें समजतो. हाही कचा भिक्षूच होय. कारण त्यालाहि पुढें आत्मस्तुति व परिनेदा याची खोड लागतेच लागते. जसा एखादा माणूस मोठ्या वृक्षाचें सार आणण्यास जाऊन फक्त त्याची साल काढून घेऊन तेंच सार समज्ज्न फसतो, तद्दत या भिक्षुची देखील कथा आहे.

आतां चौथा एक कुलपुत्र असतो. तो श्रद्धापूर्वक भिक्षु होऊन शील व समाधि एवढ्यावरच संतुष्ट न राहतां प्रज्ञेचाहि अभ्यास करूं लागतो. पढें त्यास प्रज्ञालाभहोतो. पण विचान्याची येथेंच फसगत होते. प्रज्ञेतच श्रामण्याचें सर्व सार सांठलें आहे अशी त्याची समज्त होते. आणि तेवढ्यावरच तो हुरळून जाऊन आत्मस्तुति व परिनंदा करण्यांत गहून जातो. मीच काय तो तेवढा प्रज्ञावान व इतर भिक्षू अप्रज्ञ आहेत असें समजून तो आत्मप्रौढी मिरवूं लागतो. हाही कच्चा भिक्षुच होय. जसा एखादा माणूस मोठ्या दृक्षाचें सार आणण्यास जाऊन त्याची साल काढून आंतील मऊ लाकूड घेऊन तेंच सार असें समजून तेवढ्यावरच संतुष्ट होतो, तद्दत हा भिक्षु झाला तरी प्रज्ञेलाच श्रामण्याचें सार समजून मोहित होतो.

आणखी एका कुलपुत्राची गोष्ट सांगून आजचा हा विषय पुरा करतो. हा पांचवा कुलपुत्र होय. हा श्रद्धापूर्वक प्रव्रज्या घेऊन शील, समाधि, व प्रज्ञा यांचा लाभ करून घेतल्यावर तेवढ्यावरच संतुष्ट न होतां निर्वाणाचा साक्षात्कार करून घेण्याचा प्रयत्न करतो. व अखेर त्याचा लाभहि करून घेतो. हाच खरा भिक्षु होय ! कारण याला आत्मस्तुति व परनिंदा याची बाधा होत नाहीं ! जसा एकादा मनुष्य मोठ्या दृक्षाचें सार प्रहण्यासाठीं जातो आणि त्या दृक्षाजवळ गेल्यावर त्याची साल सोछन, आंतील मऊ लाकूड तासून त्याच्या आंतील खरें- खुरें सार प्रहण करतो, तद्वत हा मिक्षु श्रामण्याचें खरें सार—जें निर्वाण—तेंच प्रहण करतो !!

म्हणून सांगतो की भिक्षु हो, हें ब्रह्मचर्य—ही प्रव्रज्या—कांहीं लाभ-सत्काराच्या पायद्यासाठीं नाहीं व नव्हे! शीलसंपत्तीच्या पायद्यासाठीहि नव्हे. प्रज्ञासंपत्तीच्या लाभासाठी देखील नव्हे. तर हें ब्रह्मचर्य आत्यंतिक चित्तविमुक्तिसाठीं आहे आणि आत्यंतिक चित्तविमुक्ति म्हणजे निर्वाण होय! हेंच ब्रह्मचर्याचें—प्रव्रज्येचें—खरें सार आहे!! भिक्षूहो, तुम्ही देखील पांचापाचोळ्याच्या भरीस न पडतां, साल व लांकूड यांस मोहित न होतां, केवळ वृक्षाचा मूळ गाभा—सारसर्वस्व—याचेंच प्रहण करा!! त्यांतच तुमचें अक्षय कल्याण आहे!! असा उपदेश केल्यावर भगवंतांनी ही पुढील गाथा म्हटलीः—

> अनिक्कसावो कासावं यो वत्थं परिद्रहेस्सति । अपेते दमसच्चेन सो कासावमरहति ॥ यो च वन्तकसावस्स सीछेसु सुसमाहितो । उपेतो दमसच्चेन स वे कासावमरहति ॥

अर्थ:—मिक्षूहो, ज्याचा चित्तदोष गेला नाहीं व ज्याला दम व सत्य यांची परवा नाहीं असा काषाय वस्त्र धारण करणारा त्या काषायवस्त्रास

मुळींच पात्र नाहीं. तोच काषायवस्त्र धारण करण्यास पात्र आहे कीं, ज्याचे चित्तदोष गेले आहेत, जो सदाचारसंपन्न आहे व जो दम व

सत्य यांनी युक्त आहे.

आजचें हें प्रवचन देवदत्तास उद्देशून असावें, ही गोष्ट त्या भिक्ष्नीं चटकन् ओळखिळी व तें खरेंच होतें.

## अजात २ हू हा पश्चात्ताप

अहकथा

अजातरात्रु राजा झाला व त्याची महत्वाकांक्षा तृप्त झाली हें सर्व खरें. पण त्याची पूर्वीची मनोवृत्ति मात्र तशीच पुढें कायम राहिली नाहीं. विकाराचें वादल शांत झाल्यावर प्रक्षुब्ध चित्तसागर सौम्य होऊन पुनः तेथें विवेकाच्या मंद लहरी विलस्ं लगल्या; हा मानसशास्त्राचा सहजिसिद्ध धर्मच आहे. अजातरात्रूची आतां अशीच स्थिति झाली.

देवदत्ताच्या दुष्ट मसलतीला बळी पडून आपण पितृहोह केला हा विचार उसळी मारून त्याला उत्तरोत्तर बेचैन करूं लागला. वर वर तो होशी व चैनी दिसत असे. पण जसजसे दिवसामागून दिवस जाऊं लागले तसतसा तो मनांत अस्वस्थ व बेचैन होऊं लागला. बापाशीं केलेल्या अमानुष व कठोर वर्तनाची त्यास लाज वाटूं लागली. विवसाराच्या विशाल व प्रेमळ हृदयाची आठवण झाली म्हणजे त्याचें सर्वांग भीतीनें, शरमेनें, लज्जेनें व पश्चात्तापानें थरारून व पोळून जात असे!

किती थोर नि किती प्रेमळ अंतःकरण तें! पुत्राचे लाड व कोड पुरवि-ण्यांत एका पायावर तयार! तोंडाद्भ शब्द निघावयाचाच अवकाश. राज्यपद तेव्हांच खुषीनें सोडून दिलें! निलेंभ पुत्रवात्सल्याची निराळी साक्ष आणखी ती काय पाहिजे? आणि त्या निर्व्याज पितृ-प्रेमाला बक्षीस काय? कारागृहवास! हाल—छळ! दुःख—कष्ट! उपवास नि अपहास!!

'हरहर!! केवढा पापी मी!! केवढा चांडाळ मी!! केवढा दुष्ट मी!! केवढा कृतघ्न नि केवढा निर्दय मी!!! देवा! माझ्यासारखा अधम-पापी—चांडाळ जगांत दुसरा कोणी असेल का!!' अशा प्रकारचे विविध विचार त्याच्या अंतःकरणांत उसळी मारून अहोरात्र थैमान घाछं लागले! दिवसा चैन पडेना व रात्रीं झोंप येईना. सदा सर्वदा एकच ध्यास! बापाचें थोर नि प्रेमळ अंतःकरण व आपलें हिडिस व पापी

दुराचरण !! पश्चासापानें त्याचें अंतःकरण आतां भाजून व पोळून निघालें !! राजकार्यात चिस्त लागेना की सुखविलासांत मन रमेना !! दिवसेदिवस राजपदाची शिसारी येऊं लागली व सुखविलासांतून मन विटत चाललें!!

देवदत्त व त्याचा उपदेश यांचें अभद्र स्वरूप व आसुरी परिणाम त्याच्या विवेकचक्षपुढें आतां ठळठळीत उभे राहून त्याला भेडसावूं लागले. याचा परिणाम असा झाला की देवदत्ताचा नाद आपोआपच सुटत चालला व पुढेंपुढें दर्शनिह नकोसें झालें!!

पुढें शरद ऋतूंतील पौर्णिमा आली. त्या वेळीं राजगृहांत 'श्येनकेलि' महोत्सव साजरा होत असे. त्या वेळीं तेथील नगरवासी लोक एकत्र जम्न मोठा उत्सव—समारंभ व आनंद—प्रमोद करीत असत. अजातशत्रु मात्र या खेपेस अगदी उदासीन राहिला तो उत्सवांत येऊन भाग घेण्याचें लक्षण दिसेना. म्हणून त्याचे जे मंत्री होते त्यांनी त्याच्याजवळ जाऊन, पुष्कळ आग्रह करून मोठ्या मिनतवारीनें त्यास उत्सवांत आणून वसविलें.

तथापि त्याला तेथें कांहीं चैन व समाधान वाटलें नाहीं. तो उत्सवांत आला ही गोष्ट खरी. पण तेथें कोणाशीं बोलणें नाहीं कीं हंसणें नाहीं! अगदीं मुखस्तंम! सर्व राजगृह हर्ष—प्रमोदांत व हास्य—विनोदांत मन्न झालें होतें. पण अजातशत्रु म्हणजे कमलपत्रावरचा जणु जलबिंदुच! पूर्ण अलित! तो कोणाशीं बोलला नाहीं किंवा हंसला नाहीं. तेथें त्याचें कशांतच मन रमलें नाहीं नि अंत:करण रंगलें नाहीं!

बापाच्या मृत्यूपासून त्याच्या मनांत व दृष्तींत झालेला फरक व पालट पाहून लोकांना मोठा अचंबा वाटला. बाप असतांना राजपदासाठीं केवढें तरी साहस केलें होतें नि आतां तें मिळाल्यावर मग अशी विषणा व वैराग्यदृष्ति का ? मेंदूत कांहीं बिघाड झाला नसेल ना ? पिशाचानें तर पछाडलें नसेल ना ! प्रह्वाधा तर झाली नसेल ना ! असे लोकांचे नाना तर्क वितर्क चाल झाले.

पण कोणालिहि त्याच्या मनस्थितीचें खरें निदान करतां येईना. त्या उत्सवाच्या वेळीं तेथें अनेक पंडित व महात्मे आले होते. त्यांपैकी महाकोश नांवाचा एक मोठा प्रसिद्ध पंडित होता. त्याला दाखवून त्याचा सल्ला विचारला. कोणी निर्णथनाथ-पुत्राचें मत घेतलें. कांहींनी महात्म्यांना भेटून त्यांचा अभिप्राय अजमावून घेतला. कोणी आचार्या-कडे तर कोणीं ज्योतिषाकडे जाऊन यासंबंधी विचारणा केली व त्यांनी सांगितलेले उपाय राजास येऊन विदित केले.

त्या उत्सवांत असे पुष्कळ नामांकित साधु व महात्मे आछे होते. स्यांची ज्यांच्यावर भक्ति होती त्यांनी त्यांना भेटून आपआपल्यापरी राजाची हकीकत सांगून त्या प्रश्नाचा खळ केळा. अजातरात्रूनें सर्वोचें ऐकून घेतलें, पण एकाचेंहि त्याळा घड पटलें नाहीं.

त्या वेळीं राजवैद्य जीवक हाहि तेथें हजर होता.त्याला पाहतांच राजानें त्यास जवळ बोलवून घेतलें व आपली सर्व हकीकत त्यास सांगितली. राजाचें म्हणणें सर्व ऐकून घेतल्यावर त्याला जी मानसिक व्यथा होती तिचा परिहार करण्याचा एक अमोघ उपाय म्हणून तो त्याला म्हणाला, 'राजा, याला एकच उपाय दिसतो मला. अन् तो म्हणजे भगवान बुद्धदेवाचें दर्शन! राजा! बुद्धदेव म्हणजे ज्ञानाचें भांडार, धर्माचें माहेरघर, शांतीचा सागर, दयेची खाण, पवित्रतेचें प्रतीक व मुमुक्षूचा मार्गदर्शक!! त्यांना जाऊन भेटल्यास तुझी चिंता दूर होईल. हल्ली ते माझ्या आम्रवनांतच मुकाम करून आहेत. त्यांना जाऊन भेट व तेथें त्यांना अंतःकरण उघडें करून सांग. म्हणजे ते तुला खात्रीनें तुझ्या हिताचा व शांति—समाधानाचा चोख उपाय नि सरळ मार्ग दाखवितील. त्यांच्याशिवाय तुझ्या मानसिक रोगाचा परिहार करणारा तसा मला योग्य महत्मा दुसरा कोणी दिसत नाहीं!

जीवकाची ही सूचना राजास पसंत पडली. भगवान बुद्ध देवाचें नांव कानावर पडतांच त्याच्या तप्त हृदयावर अमृतवृष्टि झाल्यासारखें झालें. त्याला जरा हायसें वाटलें व त्यांचें दर्शन घेण्याचें त्यानें मनांत ठरविलें.

### संशय पिशाचानें माणिक गिळलें

भद्रसाल जातक ४६५ धम्मपद अहुकथा ४-३

प्रामाणिक, निःस्पृह व कर्तव्यदक्ष मनुष्याला कोठें झालें तरी व केव्हां आहें तरी रात्रु हे असायचेच. मत्सरी व महत्त्वाकांक्षी लोकांना आपल्या वरिष्ठांचा हेवा वाटणें व आंत्रुन त्याचा दावा साधणें या गोष्टी कांहीं आजकालच्याच नाहींत. त्यांचीं पालेंमुळें कालाच्या प्रचंड उदरांत फार खोलपर्यंत जाऊन रुजलेलीं आहेत. राजकारणी पुरुषांना तर त्याचा पदोपदी घोका असतो. त्यांच्या बोलण्याचा व कृतीचा विपर्यास करून पराचा कावळा करणें, अथवा त्यांच्या निःस्पृह कर्तव्यदक्षतेवर स्वार्थाचा शिका मारून त्यांची शक्य तेवढी वरिष्ठापुढें नालस्ती व नाचक्की करणें, या गोष्टी नीच लोकांना सहज करतां येतात.

फार लांब नको. कोसलचा सर सेनापित बंदुलचीच गोष्ट ध्या. तो मोठा शूर, अत्यंत निःस्पृह व कमालीचा प्रामाणिक. तसाच मोठा परा-क्रमी व रणधुरंधर ! पण हे त्याचे सद्गुण त्यास पोषक न होतां मारकच झाले ! त्याच्या कडक व निःस्पृह वृत्तीमुळें तो कांहीं लोकांना अप्रिय झाला. व या दुष्टांनी वेळ प्रसंग साधून प्रसेनजित राजाजवळ त्याची निंदानालस्ती व चहाडी चुगली करून, त्याच्या मनांत वीष ओत-ण्याचा उद्योग चालविला. बंदुल हा राजाला पदभ्रष्ट करून ती गादी आपण बळकावण्याचा आंतून प्रयत्न करीत आहे अशी गण्य उठवून

राजाचे कान फुंकून टाकले. व त्याची वेळीं अवेळी पुनरावृत्ति करून राजाच्या मनांत नसती भीति व संशय उत्पन्न केला.

राजेलोक झाले तरी काय ? त्यांना जगाची प्रत्यक्ष ओळख व पारख फार थोडी असल्यामुळें व दुसऱ्यांच्या ओंजळीनें पाणी पीणें हा त्यांचा जन्मस्वभावच बनून गेल्यामुळें त्यांचे कान हलके व मन मितरें बन-ल्यास त्यांत कांहीं आश्चर्य नाहीं.

प्रसेनजितचीहि हीच अवस्था झाली. त्याचें मन साशंक झालें व तो बंदुलाचा कांटा कसा काढतां येईल या विचारांत चूर झाला. मात्र एवढी गोष्ट खरी कीं, त्या शूर सेनापतीचा दरारा राज्यांत व बाहेर सर्वत्र सारखाच होता. पण त्याच वेळीं हेंहि पण तितकेंच खरें कीं, तो जितका शूर व कडक होता, तितकाच राजिनष्ठ व स्वामिभक्त होता.!

इतक्यांत बातमी आळी कीं सरहद्दीवर बंडाची वावटळ उठली आहे. राजाला एका दृष्टीनें तें पथ्यावरच पडलें. बंदुलला ताबडतोब बोलावणें पाठवून, तो आल्यावर बंडखोरांचा शक्य तितक्या लवकर बंदोबस्त करण्याचा निकडीचा हुकूम दिला.

राजाज्ञाच ती ! मग तेथें विलंब कसला? बंदुल घरीं आला व कांहीं निवडक लोक बरोबर घेऊन बंडखोरांना शासन करून बंडाळी शांत करण्यास त्याच दिवशीं त्यानें कूच केलें.

बंडखोरांचें राज्य म्हणजे औट घटकेचें! तें कायमचें असें थोडेंच असतें! येथेंहि असाच प्रकार झाला. बंदुल तेथें आला ही बातमी ऐकूनच, त्यांचें धावें दणाणलें. तथापि त्यांनी छाती करून आलेल्या प्रसंगास तोंड देण्याचें ठरवून, त्याप्रमाणें प्रतिकार करण्याची तयारी चालविली.

तों इतक्यांत बंदुलनें त्यांस गांठलेंच! दोघांची चकमक उडाली आणि त्यांत बंडखोरांचा बीमोड झाला. पुढें कांहीं दिवस तेथें राहुन बंडखोरांची पार्ळेमुळें खणून काढून पुनः तेथें शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करून बंदुल तेथून परत फिरला.

याच सुमारास आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट घडून आछी. ती म्हणजे वासवक्षत्रियेचें गुपित स्फोट. विदूरक अजोळीहून परत निघाला तेव्हां त्याचा पाट दूधपाण्यानें धुवून ग्रुद्ध करून घेणाऱ्या दासीनें विदूरकाच्या आईविषयीं सांगितलेली सत्यकथा ऐकून, विदूरक व त्याचे लोक यांच्या मनांत विजेचा धक्का बसल्याचा भास होऊन तेथें मनस्वी खळबळ उडून राहिली आणि ते सर्वजण श्रावस्तीस येकन पोंचल्यावर त्यांतील एकानें ती गोष्ट राजाच्या कानावर घातली.

ती ऐकून राजास मनस्वी राग आला. संताप चढला. व आश्चर्य वाटलें. शाक्यांची त्याला मोठी चीड आली. पण करणार काय ? झॉलें तें होऊन गेलें. वासव क्षत्रियेची त्यानें एकांतांत चांगली खरडपट्टी काढली आणि युवराज विदूरकास बेवारस ठरविला! असो.

बंदुल हा बंडखोरांचा बंदोबस्त करून परत श्रावस्तीकडे येत असतां मधें वाटेंत त्याचा एका ठिकाणी तळ पडला. या मोहिमेंत त्याचा मुलगाहि त्याच्या बरोबर होता. शिबिरांत ते रात्रीं निजले असतां अंधेरांत पांचसहाजण हळूच चोरून त्यांच्या शिबिरांत शिरून त्यांच्या शयनस्थानीं आले. चौघांनी मिळून त्या झोंपलेल्या बंदुलावर एकदम प्राणांतिक हल्ला करून त्यास जागच्या जागीं ठार मारून टािकलें! त्याच्या मुलाचीहि तीच गत केली!! अरेरे! कोण दुष्ट चांडाळ ते! त्या शूर सेनापतीचा अखेर अशा रीतीनें दुरंत व्हावा ना!!!

वाचकहो, हें जें कूर व घोर पापकृत्य घडलें, त्याच्या मुळाशीं प्रत्यक्ष प्रसेनजितची फूस होती हें आम्ही सांगितलें, तर तुम्हास तें खरें वाटेल कां ? कदाचित् वाटणार नाहीं. पण वस्तुस्थिति मात्र तशी होती हें अगदी खास. प्रत्यक्ष प्रसेनजितनेंच तो प्रसंग एका सेनाधिकाऱ्याकरवी घडवून आणला होता !! मग आतां आणखी काय ? राजकारण किती दुष्ट, कुटिल, पापी व पाताळयंत्री असतें त्याचा हा चांगला दाखला नन्हें, असें कोण म्हणेल ?

# लोहाचें सुवर्ण बनलें!

सामञ्ज-फलसुत्त (दीघनिकाय, २)

भगवान बुद्धाचें दर्शन घ्यावें इतकें अजातरात्रूच्या मनांत भरतांच मग विलंब कसला ? दुसरे दिवशींच त्यानें माहुतास हत्ती सज करण्याची आज्ञा दिली. व जीवक कुमारास बरोबर घेऊन भगवंतास भेटण्यासाठीं तो सरळ अमरवनांत येऊन दाखल झाला. भगवान यावेळीं भिक्षूंना समोर बसवून घेऊन धर्मोपदेश करीत होते. तेथें गेल्यावर भगवंतास नमस्कार करून त्यांच्या रोजारींच तो एका बाजूस जाऊन बसला.

पुढें कांहीं वेळानें उपदेश संपछा व सर्व मिश्लू तेथून उठून आपा-पल्या जागीं निघून गेळे. नंतर तो भगवंताजवळ येऊन त्यांना नम-स्कार करून म्हणाळा:—भदंत! कृपा होईळ तर कांहीं प्रश्न विचारीन म्हणतो. विचारूं कां?

भगवान:—हो, खुशाल विचार, राजा ! तुला जें कांहीं विचाराव-याचें आहे व विचारावेसें वाटतें तें खुशाल विचार. तुला आह-काठी कसली ?

अजात्शत्रु: या संसारांत नाना तन्हेचे लोक नाना तन्हेचे उद्योगधंदे करून धनसंपत्ति मिळवून आपला संसार यथाशक्ति याटून सुखानंदांत कालक्रमणा करतात. भगवान: — होय. ती लोकरीतच आहे.

अजातशत्रु: —त्याचप्रमाणें आपल्या उत्पन्नात्न आपले आप्तइष्ट, भाऊबंद, यांस यथाशक्ति मदत करून त्यांचें जीवनिह सुखमय करण्यास झटत असतात. व मधून मधून दानधर्म करून आपला परलोकिह सुखाचा व्हावा, एतदर्थ पुण्यसंचयिह करीत असतात. या सर्व गोष्टी प्रापंचिकांना साध्य व शक्य आहेत.

भगवान :—होय. तें मला कबूल आहे. मग पुढें तुझें म्हणणें काय ? अजातशत्रु:—आतां मला असें विचारायचें आहे कीं, हे संसारी लोक जसे आपल्या परिश्रमाचे याप्रमाणें प्रत्यक्ष फळ उपभोगतात तद्वत् संसार-त्यागी श्रमणांनाहि तसें कांहीं प्रत्यक्ष फळ मिळण्यासारखें आहे काय ?

भगवान:—कां नाहीं ? आहे, राजा, जरूर आहे. त्यांनाहि आपंचिकाप्रमाणें प्रत्यक्ष फळ असें मिळतेंच मिळतें.

अजातशत्रु :- खरं ?

भगवान:—हो, अगदी खरं. पण त्यापूर्वी तूं हा प्रश्न कर्वी कोणास विचारला होतास काय ?

अजातशत्रु:—होय, भदंत. मी हा प्रश्न पूर्वी अनेकांस विचा-रहा होता.

भगवान: --- कोण ते ?

अजातशत्रु:—पूर्ण काश्यप व मस्करी गोशाल व इतर जे तीर्थंकर आहेत त्यांना मी हा प्रश्न विचारला होता.

भगवान:--मग काय झालं ?

अजातशत्रु:—त्यांच्यानं माझं समाधान करवळं नाहीं. आणि म्हणून भगवंतापाशी येऊन मी हा प्रश्न करीत आहे.

भगवान:—-ठीक. ऐक तर मग आतां. जे त्यागशील सत्पुरुष अस-तात त्यांचा कोठें गेले तरी मान—सन्मान, आदर—सन्कार, बोलबाला हा होतोच होतो. हा भिक्षुजीवनाला लाभणारा पहिला प्रत्यक्ष फायदा होय. अजातशत्रु: --- हा एवढाच फायदा ?

भगवानः — शिवाय आणखीहि दुसरे आहेत. ते ज्याच्या त्याच्या योग्यतेप्रमाणें मिळू शकतात.

अजातशत्रु: -- ते कोणते ? भदंत !

भगवान :--ते हे. जो विगतस्पृह आहे, जो कामनाशून्य आहे, जो पूर्ण ज्ञानि आहे, तसेंच जो जितेंद्रिय असून रागद्वेषादि दंद्वातीत आहे, अशा महापुरुषाचें दर्शन संसारी जित्रांना दुःखशोकादिकांत्न मुक्त करणारें आहें! पिंजऱ्यातील पक्षी बाहेर स्वतंत्र वातावरणांत स्वच्छंद विहार करणाऱ्या पक्ष्याकडे पाहून, आपणहि पिंजऱ्यांतून सुटून तसाच सुखविहार करावा अशी जशी इच्छा करतो, तद्रत मुक्त पुरुषाचें दर्शन झालें म्हणजे संसारी पुरुषिह संसारबंधनांत्रन सुटून मुमुक्षु बनण्याची इच्छा करतो. भिक्षूच्या परमोत्कृष्ट जीवनाचा सुंदर आदर्श पाहून, आपणिह आपलें जीवन तसेंच साधुजीवन बनवू**न** परमशांति - सुखाचा अलभ्य लाभ मिळवावा, असे त्यास वाटूं लागतें. मिक्षुजीवनाची रुचि लागली म्हणजे प्रपंचाचा वीट येऊन मनुष्य सर्वसंग परित्याग करून एकांतवास करण्यास प्रवृत्त होतो. व आतम-संयम करून सत्यज्ञानप्रवण बनतो. मनुष्य हा भोगतृष्णेमुळेंच दुःख-शोकाच्या डोहांत हरघडी गटंकळ्या खात असतो हें समज्लें म्हणजे, नागत झालेला मुमुक्ष मग त्याच्या वाटेस जात नाहीं. पुढें बसतां— उठतां, खातां-पीतां, निजतां-उठतां सारखी त्याची आत्मसंयमनावर दृष्टि दृढ व स्थिर होऊन, अखेर बंधमुक्त होऊन पक्ष्याप्रमाणें या अफाट जगांत तो स्वतंत्र विहार करूं लागतो. याप्रमाणें आत्मसंयमनाचा अभ्यास करून, ऋमशः उन्नत भिक्षुजीवनाप्रत प्राप्त होऊन सर्व दुःख-मुक्त, रोगमुक्त, मायाबंधमुक्त होऊन, अखेर निर्माणसुखास प्राप्त करून घेतो !! राजा, हेंच मिक्षुजीवनाचें प्रत्यक्ष फळ होय ! त्याचप्रमाणें अशा भिक्षूला लाभ-हानि, मान-अपमान, स्तुति-निंदा, संयोग-वियोग

याची बिलकूल बाधा होत नाहीं ! तो सर्वत्र सममावानें अखंड एकरस होऊन त्याचा जीवन प्रवाह नदीप्रमाणे शांत व संथ वाहूं लागतो. राजा, हेंहि एक भिक्षुजीवनाचें प्रत्यक्ष फल आहे. याप्रमाणें पिवत्र जीवन प्राप्त करून घेतलेल्या प्रशांत भिक्षूच्या समतोल चित्ताला पाप व ताप स्पर्श करीत नाहींत. राजा, अशा प्रशांतचित्त भिक्षूला त्याच्या इच्छेप्रमाणे वाटेल तें रूप धारण करतां येतें ! त्याला दगडासारख्या कठीण पदार्थातिह प्रवेश करतां येतो ! पाण्यावरून तो चालूं शकतो ! आकाशांत उडूं शकतो ! त्याला दिव्य दृष्टि प्राप्त होते ! तो वाटेल ती वस्तु निर्माण करूं शकतो ! राजा, मुक्तभिक्षूचें हें प्रत्यक्ष फल आहे !! किती सांगू तुला या मुक्त भिक्षूचा महिमा! त्याला भूत भविष्य व वर्त-मानकाल याचें ज्ञान होतें ! प्राण्याच्या अंतःकरणांत काय चाललें आहे हें त्याला समजतें ! अशा मुक्त भिक्षूचा भववंध सुटून, परम ज्ञानमय व अखंड आनंदमय अशा शाश्वत शांतिसुखाचा—श्रेष्ठ निर्वाणाचा—त्यास लाम होतो !! राजा ! हे भिक्षुजीवनाचें परम व प्रत्यक्ष फल आहे !!

भिक्षुजीवनाचें हें प्रत्यक्ष फळ भगवंताच्या तोंडून ऐकून घेऊन राजा अजातरात्रु आनंदाने व आश्चर्याने रोमांचित झाला. व भगवंतास म्हणाला :—भगवन् ! पडलेल्याला उठवावें, हरवलेल्याला सांपडावें, आंधळ्याला दिसावें याप्रमाणें माझी अवस्था झाली आहे ! मला जें पाहिजे होतें, तेंच आपण सांगितलेंत. मला सत्यज्ञानाचा खरा राजमार्ग दाखिनलात. माझें संतप्त हृदय आपला हा बहुमोल उपदेश ऐकून शांत झालें ! तृप्त झालें ! हृष्ट झालें !! भगवन् ! मी आपणास शरण आलो आहे. कृपा करून मला आपल्या चरणाजवळ आश्रय द्यावा. यापुढें मी आपला परम भक्त होऊन—अनन्य उपासक होऊन राहीन. पण—

बुद्धः—पण काय ? राजा ! कसली चिंता पडली आहे तुला ? अजातशत्रु:—भगवन् ! महापापी आहे मी ! परम चांडाळ आहे ! गो. १८ महा दुष्ट आहे ! भदंत ! भयंकर पातक केलें आहे मी ! महान् अप-राध घडला आहे माझ्या हात्न !!

बुद्धः—तो काय ? राजा !

अजातशत्रु:—राज्यवैभवाच्या लोमाने देवस्वरूप अशा माझ्या परम पूज्य पिताजीला वंदीत टाकून, तेथें त्यास अन्नान्न करून टार मारलें आहे! देवा! माझा पिताजी म्हणजे केवढा धर्मनिष्ठ! काय न्यायपरायण! किती उदार! किती मायाळू! अशा माझ्या परमपूज्य पिताजीस देव-दत्तासारख्या दुष्ट लोकाची मसलत ऐकून हाल हाल करून टार मारलें!! असा पापी, चांडाल, नराधम आहे मी! तेव्हां मला हें भिक्षूचें शांत जीवन करें लामेल? आपण गुरुमाउली आहा!! माझ्यावर अनुग्रह करून मला आपल्या पूज्य पादाजवल आश्रय बाल तर मी पुढें असलें पातक, अन्याय, अगर अधर्म करणार नाहीं!! गुरुदेव मला पदरांत घेणार नाहींत काय?

बुद्ध:—राजा ! लोभाला बळी पडून, पापासक्त होऊन तूं घोर पातक केलें आहेस ! तो तुझा अपराध फार मोठा आहे ! पण ज्या अर्थी आतां तुला त्याबद्दल पश्चात्ताप होत आहे—झाला आहे, त्या अर्थी तुला आश्रय देण्यांत मला मुळींच किंतु वाटत नाहीं ! कारण जो पापाला पाप समजतो तो पुढें पाप करणार नाहीं !!

याप्रमाणें सांगून भगवंतानी त्याला आपल्या उपासकांत दाखर करून घेतलें. तेव्हांपासून अजातशत्रु हा बुद्धाचा परम भक्त झाला. अर्थात् देवदत्ताचें व त्याचें सूत येथें संपूर्ण तुटलें!

### देवदत्ताचा अधःपात !

अहुकथा

विदत्ताची बुद्ध होण्याची आशा आतां जवळ जवळ शून्यावरच येऊन ठेपळी होती. अरेरे ! विचारा देवदत्त ! आतां अगदी हताश व निराश झाळा होता !! त्यानें एक नव्हे दोन नव्हे, तीन प्रयत्न अगदीं कसून करून पाहिले. पण दुर्दैवानें ते तीनहि अय-शस्वी ठरले.

मारेकरी घातले पण ते त्यांस न मारतां उलट त्यांचे शिष्य होऊन परत आले ! नालगिरी हत्ती सोडला; तोहि बिचारा त्यांचा चेंदामेंदा न करतां त्यांच्या पायाखालची माती घेऊन डोक्यावर उधळून घेवूं लागला !! आपण स्वतः जाऊन त्यांच्यावर डोंगरावरून शिळा लोटून दिली. पण ती तरी काय, वाटेंतच दुसऱ्या शिळेवर आपटून आपणच बिचारी मंग होऊन गेली !

मग तो निराश व हताश होणार नाहीं तर काय होईंख ? तशांतच राजा अजातशत्रुहि त्याला सोडून भगवंतास जाऊन मिळाला !! मग आतां त्यांचें धांबेंच दणाणलें असलें तर त्यांल नवल तें काय ?

खरोखर आतां तर त्याच्या दुःखाला व फर्जातीला पारावारच राहिला नाहीं. तो मनांतल्या मनांतच कुढूं लागला. आंतील दुःख नि आग बाहेर बोल्चन दाखविण्याची सोय राहिली नाहीं. याचा परिणाम पुढें असा झाला कीं, त्याला रोवटी क्षयाची भावना झाली!

शरीर दिवसेदिवस खंगत चाललें व क्षीणता वाढूं लागली ! प्रकृति नाज्ञक बनली व पुढील मार्ग दिसेनासा झाला ! बिचाऱ्याचे पूर्वींचे ग्रह आतां सगळे पार बदलले व शनिराजाची वक्र दृष्टि तेथें खिळून बसली !! कालाय तस्मे नमः !! पुढें राजगृहांत व मगध देशांत त्याचें एक एक कृष्णकारस्थान हळूं हळूं उघडकीस येऊं लागलें. लोकांना त्याच्या दुष्टपणाची व भोंदू-वृत्तीची साक्ष दिसंदीस पटत चालली व त्यामुळें तो लोकांच्या मर्जी-त्न व विश्वासात्न आस्ते आस्ते उतरत चालला.

अर्थात् त्याच्याकडे वाहणारा लोकाश्रयाचा महापूर पुढें साहजिकच ओसरत चालला आणि तशांतच अजातशत्रूनें आपणाकडून त्यास पोंचवावयाची नित्य चंदी अजिबात बंद करून सोडली. व आपण त्याच्या वाऱ्यासिह फिरकेनासा झाला! ही बातमी लोकांत पसरतांच त्यांनीहि तोच किसा गिरविला.

कोणीं विचारीना की कोणी पुसेना !! भोजनभाऊ पांखरें सगळीं उडून गेलीं ! विहारांत सगळा ग्रुकशुकाटच शुकशुकाट! एका काली भिक्षूंनी गजबजलेला तो विहार आता स्मशानाप्रमाणें भेसूर दिसूं लागला! याप्रमाणें राजगृहांत त्याचा सगळा खेळ थांबून तेथें दिवस कंठणें हें त्यास आतां मोठें दुर्घट व दुःसह होऊन वसलें!!

मगध देशांत तो इतका अप्रिय झाला कीं, तेथें अन्नूनें राहणें हें त्याला पुढें पुढें अशक्य होऊन बसलें. त्यापेक्षां दुसरीकडे कोठें तरी जाऊन राहणे हेंच अधिक श्रेयस्कर वाटूं लागलें. पण जाणार कोठें ? नि विचारणार तरी कोण ? कोण त्याचें आदरातिथ्य करील व पूर्वी-प्रमाणें त्याच्यावर चवऱ्या ढाळील ?

त्याला आतां मोठा पेंच येऊन पडला. तेथें राहून चालण्यासारखें नाहीं व बाहेर जाऊन निभावण्यासारखें नाहीं! मग आतां करावें तरी काय! मोठा पेंच येऊन पडला त्याला. अगदीं नाहीं म्हणावयाला एक आशेचा किरण दिसला आणि तो म्हणजे राजा प्रसेनजित्.

त्याचा आश्रय मिळवून श्रावस्तीस जाऊन तेथेंच अवशेष आयुष्य कंठावे असा विचार करून तो आपल्या कांहीं शिष्यांसह गयाशीर सोडून श्रावस्तीच्या मार्गास लागला. व मजल दरमजल करीत करीत अखेर श्रावस्ती गांठून आपण आल्याची खबर त्याने राजास श्रुत केली.

या वेळीं तो फार थकला होता. प्रकृति तोळा मासा झाली होती. क्षयाचा अम्मल जोरांत होता. तशांत मनांत चिंताग्नि भडकलेला! मग त्याची मनस्थिति कशी असेल याची वाचकांनीच कल्पना केलेली बरी.

त्याचा आशातंतु म्हणजे आतां हा एवढाच शिक्ठक राहिला होता. बाकीचें जग त्याचें सगळें शून्यांतच गडप झालें होतें! देवदसाची वर्दी पोचून दोन दिवस झाले. पण राजाकडून 'होय—ना' कांहींच जबाव आला नाहीं. तो फार अधीर व चिंताकुल होऊन एकटाच एकांतांत विचार करीत बसला असतां राजदूताकडून वर्दी आली की, तूर्त त्याची तेथें सोय लागणेंसारखी नाहीं.

झालें. प्रत्यक्ष मृत्यूच त्याच्या डोळ्यापुढें आ वासून उमा राहिला! निराशेचा प्रचंड डोह व प्रयळकाळचा घनघोर अंधःकार!! देवदत्ताचें काळीज थरथर कांपू लागलें! व अंतःकरणांत दुःखाचा प्रचंड भडका उठला! त्याचे हातपाय लटपटले व जीविताशा अगदीं संपृष्टांत आली!

राजगृहांत पूर्वी एके काळीं ज्याच्या मस्तकावर सोन्याच्या चवऱ्या ढळत असत, त्याला आज जगांत पुसणारा असा कुत्रासुद्धां राहिला नाहीं, हा दैवयोग किती विचित्र आहे ! विचारा देवदत्त आतां अगदीं मेटाकुटीस आला.

तशांतच रोगाचा अम्मल वाढत चालला व दोनप्रहरची भ्रांत पडत चालली! कांहीं थोडे शिष्य होते, पण ते तरी विचारे करणार काय? देवदत्ताचे शिष्य म्हटलें की लोक त्यांना शेजारचा दरवाजा दाखवीत व आपण तोंड फिरवून आंत जात! खरोखरच देवदत्ताचें सगळें पाप आतां तोंड आ वासून त्याच्यापुढें दत्त म्हणून उमें राहिलें ! व तें पाहून तो भीतीनें गांगरून चळचळ कापूं लागला !!

अशा विपन्न अवस्थेंत त्याळा गुरुमाडळीची—भगवान बुद्धदेवाची— आठवण झाळी. कांहीं जरी झाळें नि कसें जरी असळें तरी बुद्धदेव ते बुद्ध देवच ! दयेचे सागर व मायेचे मोहर ! जगाची जगन्माडळी ! व कृपेची शांत साउळी !! तेथें जाऊन आपळे सर्व अपराध त्यांच्या पुढें ओकून त्यांची क्षमा मागून त्या पूज्य पादावर डोकें ठेवून एकदाचा प्राण सोडावा, असा विचार करून तो आतां हताश व अनन्यगतिक होऊन त्यांच्याकडे जावयास निघाळा.

कर्मधर्मसंयोगानें भगवंताचा मुक्काम नुकताच तेथें म्हणजे श्राव-स्तीस येऊन पडला होता. तेथें ते जेतवनांत उत्तरले होते. आपले कोकालिकादि चार शिष्य बरोबर घेऊन तो त्यांस भेटावयास म्हणून मेण्यांतून निघाला.

वाटेंत एक छहानसें सरोवर होतें. तेथें उतरून स्नान करून मग भगवंतास भेटावें असा विचार करून तो तेथें उतरछा व सरोवरांत जाऊन स्नान करून वर येत असतां त्याचा पाय फसकन चिख्छांत रुतछा. त्यासरशी एकदम त्यास भोंवळ आछी व धपकन् तो तेथेंच जमीनीवर आदळ्ळा. व तोंडांतून भडभड रक्त वाहं छागळें!

शिष्य येजन त्याला उठवून बाजूस बसवून म्हणाले कीं 'देवदत्तजी हें काय ? तोंडातून रक्त वाहूं लागलें कीं ! पण तेथें देवदत्त होता कोठें ? त्याचें प्रेत होतें तें !! याप्रमाणें दुर्देवी देवदत्ताचा शेवटीं अशा तब्हेचा शोकजनक दुरंत झाला !!

ही बातमी भगवंतास कळली तेव्हां त्यांनी पुढील उद्गार काढलें:---

- ' इह तप्पति पेच्च तप्पति पापकारी उभयत्थ तप्पति।
- 'पापं में कतं,' ति तष्पति भिय्यो तपति दुग्गति गतो ॥

धम्मपद्, १-१७

भावार्थ—भिक्ष्हो, जो पापकर्मा आहे तो या लोकीं व परलोकीं याप्रमाणें उभय लोकींहि ताप पावतो. 'मी पापकर्म केलें' या विचारानें तो जळत असतो, आणि दुर्गतीला गेल्यावर तर तो अधिकच संतप्त होतो!

# अजातरात्रूची कोसलवर चढाई

(१) अहकथा (२) संयुत्तनिकाय ३-२-४-५)

विवसार राजाची शोचनीय मरण वार्ता कोशलि धिपति प्रसेनजित् यास समजली, तेव्हां त्याला अत्यंत दुःख झालें आणि त्याच वेळेस अजातशत्रूची मोठी चीडिह आली. बिंबसार हा प्रसेनजित् याचा मेहुणा म्हणजे प्रसेनजित्ची बहीण कोसलादेवी ही त्यास दिली होती. अजातशत्रु हा तिचा सख्खा मुलगा नसून सावत्र मुलगा होता.

या कोसल्देवीच्या लग्नाच्या वेळीं तिचा बाप महाकोसल यानें तिच्या खासगी खर्चासाठीं म्हणून कोसल व मगध यामधला एक लाखाचा काशी प्रांत तिला तोडून दिला होता. बिंबसाराच्या शोचनीय मरणानंतर पुढें लवकरच कोसलादेवीहि वारली. तिच्या पश्चात् तो प्रांत अजातशत्रूकडे ठेवणें प्रसेनजित् यास योग्य वाटलें नाहीं. आणि म्हणून त्यानें तो प्रांत परत कोसलास जोडण्याचें ठरवून ती योजना ताबडतोब अमलांत आणली.

या सुमारास भगवान श्रावस्तीकडे निघाले होते. रस्त्यावर श्रावस्तीनजीकच राजाची एक सुंदर पुष्पवाटिका होती. तेथील माळ्याला मिल्लका नांवाची एक मुलगी होती. ती माळीण पोर खरी, पण ब्रह्म-देवाच्या हातची ती एक सुंदर व मनोहर अशी दिन्य कलाकृति होती! केवें रूप लावण्य तिचें! नव—तारुण्य! गौर कांति! आणि तशांत तें तिचें अप्सरेला लाजविणारें मोहक मधुर सौंदर्य!! मग त्या दिन्य व मनोहर रत्नाचा अभिलाष कोणाला होणार नाहीं!

बुद्ध भगवान त्या पुष्पवाटिकेवरून जात असतां मिल्लकेनें त्यांना लांबूनच पाहिलें व चटकन् आंत जाऊन पिठाचा एक मधुर पिंड घेऊन बाहेर येते न येते, तों भगवान त्या वाटिकेपाशी येऊन थडकलेच.

दारासमोर येतांच त्यांना थांवयून त्यांच्या भिक्षापात्रांत तिनें तो पिंड भिक्तभावपूर्वक अर्पण केला. व त्यांना नमस्कार करून हात जोडून आपण बाजूस उभी राहिली. भगवानांनी त्याचा स्वीकार करून तिला अभिवादन करून तेथून ते पुढें चालते झाले.

थोडें पुढें गेल्यावर आनंदास उद्देशून म्हणाळे—'आनंदा! ही माळीण पोर फार नशीववान आहे बच. तिच्यापासून आपल्या धर्माळा पुढे फार मोठी मदत होणार आहे!' याचा त्या वेळी आनंदाळा काय किंवा मिळिकेळा काय फारसा अर्थबोध झाळा नाहीं.

पुढें काशीय्रांत आपल्यास न विचारतां परत कोसल राज्यास जोड-ल्याचें ऐकून अजातशत्रूस फार संताप आला. प्रसेनजित्ची ही दांडगाई त्यास मानवली नाहीं. व तो प्रांत पुनः आपल्या कवजांत मिळविण्याचा त्यानें निश्चय केला.

अजातशत्रु म्हणजे कांहीं छहानसहान प्रस्थ नन्हतें! त्या वेळीं त्याची गणना बछाढ्य व प्रमुख राजांमध्यें गणछी जात होती. उपमा देऊन सांगावयाचें म्हणजे तो जवळ जवळ दिछीश्वर औरंगजेबाचा प्रति अवतारच होता! औरंगजेबाप्रमाणेच त्यानेंहि आपल्या बापास तुरुंगांत डांबून तेथें त्याचें अन्नपाणी तोडून त्यास ठार मारछें! नंतर त्यानें आपल्या भावांस मारण्याचाहि प्रयत्न केळा. पण ते बिचारे त्याच्या हातातून निसटून भिक्षु होऊन भगवंताच्या संवांत दाखळ झाळे! आणि म्हणून त्यांचा बचाव झाळा! अर्थात् तो मोठा निर्दय, धाडसी व शूर होता.

पुढें छवकरच मोठें सैन्य जमवून तो कोसछ राज्यावर चाछ करून गेळा. ही गुणगुण कोसछाधिपतीस त्याच्या गुप्त हेराकडून आधींच छागछेछी होती. म्हणून तोहि त्या तयारींतच होता. हा प्रसेनजित् झाछा तरी मोठा शूर व पराक्रमी राजा होता. अजातशत्रूचें त्याछा मुळींच भय वाटछें नाहीं. आपछें सैन्य घेऊन तो त्यास सामोरा गेछा. दोघांची एके ठिकाणी गांठ पडछी व छढाईछा तोंड छागछें. मोठी रणधुमाळी माजून राहिछी. पण दुर्दैवानें या चकमकींत प्रसेनजित्छा यश छामछें नाहीं. तो छढाईत हरछा व पराजय घेऊन परत श्रावस्तीकडे निघाछा.

परत येत असतां वाटेंत एक महत्वाची गोष्ट घडळी. ती सांगून पुढें जाणें आम्हांस इष्ट वाटल्यानें तिचा उडता उछेख करून मग पुढें जातों. आवस्तीजवळ आल्यावर राजास तहान लागली म्हणून तो रोजारच्या पुष्पवाटिकेंत शिरला. इतक्यांत ती मिल्लका—ती दिव्य अप्सरा—त्याच्या समोर आली. त्याची तिच्यावर दृष्टि पडली. त्याचे नेत्र तिच्या नेत्राशी जाऊन भिडले! राजा तें अपूर्व सींदर्य पाहून दंग झाला! मिल्लकेच्या मोहक नेत्रानें लगेच लोहचुंबकाचें कार्य केलें.

सम्राट मोहवश झाला व तिला घोड्यावर बसवून घेवून राजवाड्या-कडें निघाला. पुढें त्यानें तिच्याशी विवाह करून तिला राज्ञीपदावर चढिवलें व याप्रमाणें ती माळीण कन्या राजपत्नी होऊन मिल्लकेची 'कोसलमिल्लकादेवी' झाली !! पुढें ही मिल्लकादेवी भगवंताची एक-निष्ठ उपासिका बनून त्यांच्या मिक्षुसंघाला वेळोबेळीं मदत करती झाली. असो.

# 'शत्रूचे मित्र झाले!'

अद्रकथा

आपला परामव झाला ही गोष्ट कोसलाधिपतीस फार लागून राहिली. तो मनांत सारखा कुढत राहिला. त्यास दिवसा चैन पडेना व रात्रीं डोळा लागेना! कांहींही होवो, पुनः एकदा सामना करायचा असा निश्चय करून, त्याप्रमाणें तो जमवाजमव करण्याच्या उद्योगास लागला. रात्रंदिवस खपून पुनः लढाईची सिद्धता केली व योग्य संधि साधून मगधावर हल्ला चढविला.

झालें. दोघांची झुंज लागली. या खेपेस प्रसेनजित्ची तयारी अगदीं जय्यत होती. त्या मानानें अजातशत्रूची तयारी फिक्की व ढिली पडली. दोघेहि प्रबल योद्धे! व बलाढ्य राजे! एकापेक्षां एक पराक्रमी! मग या खेपेस रणदेवतेनें उम्र स्वरूप धारण केलें असल्यास त्यांत नवल तें काय? होय, रणचंडीचा थयथयाट अत्यंत भीषण व प्रखर होता, हें खरें. पण शौर्याला व पराक्रामालाच विजयश्री सदैव माल घालते अशी खात्री कोठें आहे? दैव ज्याला अनुकूल त्यालाच ती वरणार!

या वेळी दैव प्रसेनजित्ला अनुकूल होतें. अजातशत्रृवर त्याची इत-राजि होऊन लढाईत तो पराभूत झाला. इतकेंच नव्हे तर प्रसेनजित्नें त्यास जिवंत पकडून, कैंद करून श्रावस्तीस नेले!! अर्थात् श्राव-स्तीस मोठा विजयोत्सव झाला, हें निराकें सांगावयास नकोच.

ही गोष्ट भगवंतांस समजतांच ते श्रावस्तीस आले. भगवान जेत-वनांत आले आहेत, ही खबर सम्राटास लागतांच संध्याकाळीं त्यांच्या दर्शनास आला व आपण मोठा पराक्रम गाजवून, अजातशत्रूची खोड मोडली व त्यास जिवंत पकडून कैदखान्यांत आणून डांबून ठेविलें आहे, असें भगवंतांस अभिमानपूर्वक सांगितलें.

भगवंतांनी त्याचें सर्व सांगणें शांतपणानें ऐकून घेतलें आणि नंतर ते त्याला म्हणाले—राजन् ! तुझा जय झाला हें खरें. पण त्यापासून तूं

एक वैरी निर्माण करून घेतलास हें कुठें तुला कळलें ? बाबा, हा जय —लढाईंत मिळविलेला जय—म्हणजे वैरी नाहींसा करण्यासारखें नसून नवीन वैरी उत्पन्न करण्यासारखें आहे म्हणून माझा उपदेश ऐकः—

### जेयं वेरं पसवति दुःखं सिति पराजितो । उपासन्तो सुखं सेति हित्वा जयपराजयं ॥

(धम्मपद १५-५)

जय हा वैर निर्माण करणारा आहे; कारण जो पराजित झाला आहे तो दुःखविव्हल होतो. जो शांत आहे तो हे जय व पराजय यांचा विचार न करतां सुखांत कालक्रमणा करतो.

हें भाषण ऐकल्यावर प्रसेनजित् म्हणाला—'मग आतां मी काय करावें, भदंत १ पुढची दिशा आपण दाखवाल तसें मी वागण्यास तयार आहे. भगवंतांनी मला या बाबतींत योग्य मार्ग दाखवावा अशी माझी विनंति आहे.

राजाचें हें भाषण ऐकून भगवान त्यास म्हणाले-राजा! अजात-रात्रु हा तुझ्यासारखाच प्रबल व पराक्रमी राजा आहे. त्याचें वैर तूं बांधून घेऊं नयेस. उलट त्याचें मित्रत्व तुला फायदेशीरच होईल. मला विचारशील तर त्याला तुरुंगातून मुक्त करून सोडून दे व त्याचें सख्य संपादनार्थ तुझी उपवर मुलगी विजरा ती त्याला देऊन त्याचा संबंध जोड आणि ज्याकरतां हा संग्राम झाला तो काशी प्रांत पुनः मुलीला तोडून दे! म्हणजे या प्रसंगाचा परिणाम शेवटीं गोड होऊन तुझें वजन व सामर्थ्य अधिक वाढेल!

भगवंताचा हा सदुपदेश प्रक्षेनजितला पूर्ण पटला व दुसरे दिवशी सकाळीं अजातशत्रूस बंधमुक्त करून, भगवंताच्या सांगण्याप्रमाणे वजिरा त्यास देऊन वर काशी प्रांत मुलीला तोडून दिला! या प्रणें हें भडकलेलें प्रकरण भगवंतांच्या गोड उपदेशावरून शांत होऊन दोन्ही राष्ट्रांत पुनः सख्य व प्रेम नांदू लागलें. अर्थात् शत्रूचे अखेर मित्र झाले !

#### गुप्त कारस्थान

धम्मपद, अद्रकथा ४-३ भद्रसाल जातक ४६५

शावस्तीच्या एका उपवनांत एका कोपन्यांतील विशाल वृक्षाखाली दोघे तरुण संध्याकाळच्या वेळी एकांतांत वसून बोलत होते. कसलें तरी गुप्त खलबत चाललें होतें त्यांचें. बोलण्याच्या ओघांत त्यांतला एक दुसन्यास म्हणालाः—' तूं कांहींहि म्हण. हें जें झालें तें कांहीं ठीक झालें नाहीं. त्यांनी राजाला फसवलं त्यांत तुझा अपराध काय ? तूं निरपराधी आहेस.

दुसराः—पण त्यांचं पातक मला भोवलं कीं!

पहिला.—शाक्यांनीं तरी असं करावं कां १ हा त्यांचा नीचपणा नव्हे कां १ सम्राटाला असं फसवणं हें नीट नव्हं.

दुसराः—त्याबद्दल सूड घेणारच आहे मी ! पण तो प्रश्न आतां नाहीं. आज म्हणजे मजबर झालेला अन्याय दूर कसा करावा हा आहे. या कामीं तुझी मदत पाहिजे मला. आज तूं सर सेनापति आहेस हें खरं. पण तेथें तूं कायमचा राहशील ही खात्री काय ? तुझ्या चुलत्याची गोष्ट आहे ना डोळ्यापुढं? केवढा शूर ! किती प्रामाणिक ! केवढा राजभक्त ! पण त्याची गत शेवटीं काय झाली? त्याला बक्षीस काय मिळालें? छातीत खंजीर ! मग तुझी तरी शाश्वित काय?

पहिला:—तें मी जाणत आहे. राजाचं मन केव्हां कसं फिरेल नि कोणाचा कसा घात करील याचा नेम नसतो. चंचल नि संशयी लोक ते!!

दुसराः—बंदुलासारखा शूर व स्वामिनिष्ठ सेवक मिळायला सात जन्माचं पुण्य लगतं. पहिलाः—राजा संशयी व हलक्या कानाचा असला म्हणजे अशा गोष्टी घडून येतात. त्याला उपाय नाहीं.

े दुसराः—हें मी कबूल करीत नाहीं. उपाय कां नाहीं ? आहे. जरूर आहे. तूं मनावर ध्यायला हवंस. इतकंच काय तें.

पहिला:—कसला उपाय सुचवणार तूं मला ?

दुसराः—मी सगळा सुचवीन. पण तें तुला पसंत पडावं ना.

पहिला:--आधी सांग तर खरा. मग पसंत नापसंतीचा प्रश्न.

दुसराः --- जशास तसं.

पहिला:--म्हणजे ?

दुसरा:—तुझ्या चुलत्याचा व त्याच्या शूर पुत्राचा कपटानं खून करविणाऱ्या राजाच्या पदरांत तसलंच माप टाकावंस तूं! मित्रा, तुझा अधिकार फार मोठा आहे. आज कोसल राज्याची सगळी शक्ति तुझ्यांत एकवटली आहे. मनांत आणशील तर काय बाटेल तें होईल. फार काय, राजा सुद्धां होऊं शकशील तूं!

पहिला:---मग मी काय करूं म्हणतोस तूं?

दुसरा:-एका दगडानं दोन पक्षी मार म्हणतो मी.

पहिलाः—तें कसं ?

दुसरा—राजाला पदश्रष्ट कर. म्हणजे दोन गोर्षा केल्याचं श्रेय येईल तुला.

पहिला:--तें कसं काय ?

दुसराः—मित्रकार्य व पितृकार्य तडीस नेल्याचं पुण्य छागेछ तुछा. राजानं केलेल्या दोन अन्यायाचं प्रायश्चित्त मिळेल त्याला. मला राजा कर म्हणजे मित्रकार्य झालं. मला राजा करणं म्हणजे प्रसेनजित्ला पदच्युत करणं. अर्थात् पर्यायानं बंदूलच्या गुन्हेगारास शिक्षा करणं. या दोन्ही गोष्टी तुला सहज करतां येतात. मी राजा झालो म्हणजे तुला कशाची भीति नाहीं. तूं कायमचा माझा सेनापित राहशील. माझंहि कार्य झालं आणि तुझीहि शाश्वित झाली. शिवाय गुन्हेगाराला अदल घडली ती निराळीच! मग ही माझी सूचना तुला पसंत पढ-णार नाहीं काय?

पहिला:---मला तें सगळं समजतं. पण.

दुसरा:--आतां कसलं तें 'पण'?

पहिला:—आजच मला याचा कांहींच निश्चय करतां येत नाहीं. थोडा अवकाश दे मला याचा विचार करण्याला.

दुसराः—तें कांहीं असो. ही गोष्ट तुला केलीच पाहिजे. तुला भीति वाटते ?

पहिला:—भीति ?—तशी नाहीं. पण तुझी सूचना कशी अमलांत आणतां येईल आणि ती अगदीं बेमालूम कशी वठेल, याचा विचार केला पाहिजे मला. चुटकीसरशी साध्य होईल, इतकी कांहीं साधी व सोपी गोष्ट नाहीं ती. मला त्या विषयी फार खोल व गुप्त विचार करावा लागेल. साध्य झाली तर ठीक. नाहींतर प्राणावरचा प्रसंग!

दुसरा:-बरं, विचार कर.

पहिला:-- मात्र इतकं कर. हें सर्व दोघांतच राहूं दे.

दुसराः—तं का सांगावयास पाहिजे हें मला ? ती काळजी नको तुला. उलट तंच संभाळ म्हणजे झालं ?

एवढ्यावरच त्यांचा संवाद मिटला. नंतर ते दोघे तेथून उठले व घरच्या मार्गास लागले. वाचकहो, ते कोण हें तुम्हीं ताडलें काय? पहिला हा बंदुलाचा पुतण्या—दीर्घचारायण व दुसरा प्रेसनजितचा मुलगा विदूरक! आतां या संभाषणाचा परिणाम काय झाला हें पुढें इतक्यांतच कळून येईल.

## कोसलाधिपाचें सिंहासन गडगडलें

धम्मपद, अहकथा ४-३ भद्रसाल जातक ४६५

बुद्ध लोकांना धर्मोपदेश करीत गांवोगांव फिरत कांहीं दिवस घाल-विल्यावर अखेर त्यांचा तल शाक्य राष्ट्राच्या सीमेवरील उल्लुपा नांवाच्या गांवीं येऊन पडला. या वेळीं. भगवानाचें वय ७५–७६ वर्षाचें होतें.

ही बातमी प्रसेनजित् यास लागली तेव्हां त्यानें या खेपेस भगवं-तांचें दर्शन दरबारी थाटांत व्यावें, असें मनांत ठरवून त्याप्रमाणें व्यवस्था ठेवण्यास सर सेनापतीस सांगून पाठिवलें. अर्थात् राजाज्ञाच ती! मग तेथें विचार कसला नि विलंब कोठला? राजाज्ञेप्रमाणें व्यवस्था ठेवण्यास खालच्या अधिकाऱ्यांना ताबडतोब हुकूम सुटले.

त्या दिवशीं रात्रीं दीर्घचारायणाच्या घरीं मोठी गडबंड व धांवपळ चाछ झाली. विदूरक व इतर कांहीं सेनाधिकारी यांची एक गुप्त मजलस तेथें भरून कसल्या तरी एका महत्वाच्या गोष्टीबद्दल सूक्ष्म खल होऊन कसला तरी एक निर्णय ठाम करण्यांत आला. आणि मग ती बैठक बरखास्त होऊन, तेथें जमलेली मंडळी आपापल्या घरीं निघून गेली.

घरीं आल्यावर पुनः या लोकांनीं आपापल्या हाताखालच्या विश्वा-सूक अधिकाऱ्यांना रातोरात घरीं बोलावून घेवून, त्यांना कांहीं कान-गोष्टी सांगून त्याप्रमाणें अंतस्थ व्यवस्था चोख ठेवण्यास बजावून सांगितलें. त्याप्रमाणें रात्रभर गडबड व धांवपळ चालून कसलें तरी एक गुप्त कारस्थान शिजून चांगलें तयार झालें. व त्याप्रमाणें सकाळीं पहाटेस 'सब ठीक है' ची वर्दी दीर्घचारायणास पोंचविण्यांत आली. इतक्यांत विदूरक हा घोड्यावर स्वार होऊन तेथून कोठें तरी बाहेर निघून गेला. आपला चुलता बंदुल यास राजानें अन्यायानें ठार मारलें, ही गोष्ट दीर्घचारायणाच्या अंतःकरणांत शल्याप्रमाणें अत्यंत खोल रुत्न बसली होती. व त्याचा प्रसंग साधून सूड उगविण्याचा विचार मनांत दबा धक्त राहिला होता. प्रस्तुतची संधि तें कार्य साधून घेण्यास अत्यंत योग्य व अनुकूल आहे असें वाटल्यावरून त्यानें आपल्या अधिकाराचा फायदा घेऊन, हा ब्यूह रचला व सारखें डिवचत असलेलें मनोशल्य एकदाचें बाहेर उपटून टाकण्याचा घाट घातला.

शिवाय आणखी एक गोष्ट त्यांत साधत होती. ती म्हणजे मित्रकार्य. विदूरकाचें मनोवांछित त्यांत साध्य होण्यासारखें होतें. मग ही संधि तो काय म्हणून वाया घाळवीळ १ खरा मुत्सदी होता तो !

ठरल्याप्रमाणें प्रसेनजित् हा आपले कांहीं निवडक अधिकारी व लवा-जमा बरोबर घेऊन भगवंतास भेटावयास निघाला. त्यांत दीर्घचारायण व कांहीं सेनाधिकारी होहि होते, हें निराळें सांगावयास नकोच. त्या वेळीं प्रसेनजित् फार म्हातारा झाला होता. म्हणजे त्याचें वय ऐशीच्या वर गेलें होतें. शरीरानें तो फार थकला होता. जीविताचा काय भरवसा, भगवंताचें एकत्रार दरबारी थाटांत दर्शन ध्यावें, कदाचित तेंच शेवटचें होणार नाहीं म्हणून कशावरून, असा विचार करून त्यानें हा बेत केला होता.

उलुपी गांवी आल्यावर भगवंताचा जेथें मुकाम होता तेथें तो गेला व त्यांस भेटावयाच्या पूर्वी आदरार्थ म्हणून आपल्या डोक्यावरील राज-मुगुट व अंगावरील इतर राजचिन्हें काढ़ून तीं त्यानें दीर्घचारायणाच्या हातीं दिलीं व आपण एकटाच भगवंतास भेटावयास आंत गेला.

विदूरक तेथें गुप्त वेषांत हजर होताच. दीर्घचारायणानें त्यास पाहिलें व राजा आंत गेल्यावर त्यास पुढें येण्यास डोळ्यानें खुणावलें. चटकन् विदूरक पुढें येऊन उमा राहिला. दीर्घचारायणानें 'विदूरक महाराज की जय!' असा जयघोष करून तो राजमुगुट त्याच्या डोक्या- वर ठेविछा ! व इतर राजचिन्हें त्याच्या अंगावर चढिवछीं ! त्यासरशी तेथें एकच जयघोष गर्जून विदूरकाच्या नांवानें शिंग फुंकण्यांत आछें ! व तेथीछ सर्व अधिकारी त्यास छवून मुजरा करून त्याचें राजा म्हणून स्वागत केछें ! इतक्यांत परत फिरण्यास सरसेनापतीची आज्ञा झाछी. त्यासरशी ते सर्व छोक विदूरकास बरोबर घेवून राजधानीकडे कूच करते झाछे!! हा सर्व प्रकार इतका वेमाछूम व इतका विद्युद्देगाने चमकून गेछा कीं, तेथीछ इतर छोकांना आश्चर्याचा विछक्षण धक्का बसला ! हें काय झाछें व कसें झाछें याची त्यांना कल्पना सुद्धां करतां येईना ! इतका तो चमत्कार झाछा !

ही हक्कीकत ऐकून प्रसेनजित् तर अगदी दिख्मूढ होऊन गेळा! त्यास कांहीं सुचेना कीं सबरेना!! या आघातानें तो अगदी वेडा होऊन गेळा!! उघडच आहे. वयानें तो ऐशीच्या वर गेळेळा—म्हणजे जवळ जवळ अगदी पिकळेळें पान! सर्व अवसान थकळेळें! इंद्रियें गिळत झाळेळीं! उत्साह नियून गेळेळा! अगदींच नाहीं म्हणण्यापेक्षां प्राण तेवढा कुडींत चिकटून राहिळेळा! वाकीचा सगळा ग्रंथ जवळ-जवळ संपुष्टांत आळेळा!!

अशा स्थितींत अकल्पित असा दुर्घर प्रसंग अकस्मात ओढवलेला पाहून, तो हतमूढ व हतगर्भ झाला असला तर त्यांत आश्चर्य तें काय? होय, त्याची तशी चमत्कारिक व करुणास्पद स्थिति झाली, हें कांहीं खोटें नाहीं. आणि कोणाची होणार नाहीं? ज्याच्यावर आपला सर्व भार नि पूर्ण विश्वास असा सर सेनापितच जर प्रत्यक्ष फित्र होऊन उलट पडल्यावर मग राजाने तरी कोणाकडे पाहवें नि कोणाकडे जावे? क्षणमात्र तो भान विसरून पुतळ्याप्रमाणें स्तब्ध झाला हें मात्र खरें!

आतां पुढें कोठें जावें नि काय करावें हें त्यास सुचेनासें झाछें. तो मोठ्या विवंचनेंत पडला. त्याची मित कुंठित झाली व मन गोंधळांत गो. १९ पडलें. हा काय चमत्कार झाला हें कोडें त्यास उलगडेनाच. तथापि हें कसें जरी असलें नि किती जरी झालें तरी राजा तो राजाच! महातारा झाला म्हणून काय झालें? जातीचा सिंहच! त्याची लाति कोणाला येणार आहे? त्या विपन्न स्थितीतच त्याची तेजस्त्री क्षात्रवृत्ति एकदम जागृत झाली व झालेल्या अपमानाचें व विश्वासघाताचें चांगलें उट्टें काढावें म्हणून, आपला महाप्रतापी जामात जो अजातशत्रु त्याची या कामीं मदत मागण्यास म्हणून तो तेथून तावडतोव निवाला.

दिवस ना रात्र, ऊन ना वारा, याची परवा न करतां सारखा प्रवास करून अखेर तो कसावसा राजगृहास येऊन पोंचला. पण ती रात्रीची वेळ असल्यामुळें तेथील वेशीचे दरवाजे वंद झाले होते. म्हणून पहाट होईपर्यंत तेथेंच बाहेर कोठें तरी विश्रांति व्यावी व पहाट झाली म्हण्जे गावांत प्रवेश करावा असा विचार करून, विश्रांतिसाठीं म्हणून तो अडोशाची जागा पाहावयास इकडे तिकडे नजर फिरवीत असतां शेजारीच एक पडवी त्यास दिसली. तेथें जाऊन तो खालीं बसला न बसला तो इतक्यांत लातींत एक मोठी कळ उठली आणि लहानशी उचकी येऊन त्यांतच त्याचे देहावसान झालें! अरेरे! विचारा प्रसेनजित्! त्याचा असा अखेर अंत व्हावा ना! दैवाचा खेल किती विचित्र आहे!!

#### मोहरा हरपला !

अहकथा

(२) सं. नि. ४५-२-३

जितवन म्हणजे केवढें आनंदी! किती प्रसन्न स्थान! कोण तेथील उल्हास नि काय तो उत्साह! भगवंताचा विहार म्हणजे तत्का-लीन धार्मिक चैतन्याचें मूळ आगरच!! पण आज काय? जिकडे तिकडे अगदी सामसूम! औदासिन्याची दाट छाया सर्वत्र पसस्तन राहिळेळी ! कोणाच्या तोंडावर हास्य नाहीं की उत्साह नाहीं ! जो तो हिरमुसळेळा व दुःखी झाळेळा !!

'क्षेवढा घात झाला नि किती वाईट झालें!' याशिवाय तेथें आज दुसरी भाषाच नव्हती! प्रत्येकाचा चेहरा म्लान व मलिन झालेला! फार काय, झाडावरील पक्षी सुद्धा आपल्या चोंची पंखांत खुपसून झाडांच्या फांचावर योगस्थ होऊन बसलेले!! जिकडे तिकडे शांत व स्तन्ध वातावरण! हूं नाहीं कीं चूं नाहीं! थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे त्या आनंदी जेतवनावर आज अमृतपूर्व दु:खाची व औदासि-न्याची दाट छाया पसछन राहिली होती!!

इतक्यांत आनंद वर्दी घेऊन फिरत निघाला कीं, भगवंतानें सर्व भिक्षूंस एकत्र जमा होणेस आज्ञापिलें आहे. याप्रमाणें वर्दी फिरतांच ज्याला ज्याला ती पोंचली, तो तो सरळ विहाराकडे निघाला. थोड्याच बेळांत तेथील सर्व भिक्षु भगवंताजवळ येऊन जमा झाले.

त्यांना उद्देश्न भगवान म्हणाले—भिक्षुहो! आज तुम्हांला एक वाईट बातमी सांगण्याचा प्रसंग मजबर आला आहे. ती तुम्हासिह कळली असेलच! धर्मसेनापित सारीपुत्र परवां म्हणजे पौर्णिमेच्या दिवशीं आपल्या जन्मस्थानी पिरिनिर्वाण पावला!! भिक्षूहो! स्थिवर सारीपुत्र म्हणजे माझा उजवा हात होता! तो माझा धर्मसेनापित होता! माझ्या पश्चात धर्मचक्र आतांप्रमाणेंच चाल्दं ठेवणारा असा तो स्थिवरश्रेष्ठ होता! तो महाप्रज्ञावान होता! मोठा त्यागी होता! सतत उद्योगी होता! परम संतुष्ट होता!! भिक्षू हो, अशा थोर व श्रेष्ठ सारीपुत्राला वंदन करा!!

पुनः आणखी, भिक्षुहो, तो मोठा जितेंद्रिय असून अगदी निष्काम होता! त्याचा सर्व चित्तमल झडून गेल्यामुळें ढगांत्न निघालेल्या चंद्राप्रमाणें शांत व सूर्याप्रमाणें तेजस्वी होता!! त्याचें दर्शन म्हणजे सर्वांना प्रिय व मंगल वाटे! अशा वर्मनिष्ट व सदाचाररत सारापुत्राला, मिक्ष्हो, वंदन करा!

मिक्षूहो ! किती सांग्र् माइया धर्मसेनापित सारीपुत्राचे ग्र्म !! पृथ्वीप्रमाणें क्षमाशील, भ्तमात्रावर कारुण्यशील व विपयसुखांत वैराग्यशील असा तो सारीपुत्र आतां आमच्यात्न अदृश्य झाला !! परिनिर्वाण पावला !!! मिक्षूहो ! अशा अर्हतश्रेष्ट धर्मसेनापित सारी-पुत्राला शेवटचे वंदन करा !!

याप्रमाणें भगवंतांनी त्या धर्मसेनापित सारीपुत्राची स्वमुखानें स्तुति व प्रशंसा केली. ती ऐकून आनंदाला दुःखशोकावेग न आवरल्यामुळें भडभडून आलें! सर्व मिक्षूंचें अंतःकरण पिळवटून डोळ्यांतृत अश्रु टिपूं लागले! वरील भाषण करीत असतांना भगवंताच्या चेहऱ्यावर औदासिन्यांची छटा पसरून मधून मधून कंठ सद्गदित होत होता! इतका प्रिय झाला होता तो स्थिवरश्रेष्ठ सारीपुत्र!! तो धर्मसेनापित ! त्या सर्व भिक्षूंना व खुद भगवंताना!!

भगवंताचें वयाला आतां ७८ वर्षे उलटून गेलीं होतीं. अर्थात् हारीर खंगलें असून प्रकृतींत अशक्तता वाढत होती. अलीकडे त्यांना संधिवाताचा विकार जडला होता. मधून मधून मस्तकशूल उठून त्यांना बेमार व हैराण करी. त्यांच्या उजन्या पायाच्या आंगठबाला व्रण झाला असून त्यासुळें ते पार अस्वस्थ असत. अशा स्थितींत त्यांना प्रियजनवियोगाचे उतार वयांत मधून मधून जबर झटके वसत असल्या-मुळें त्यांची मनस्थिति मोठी चमत्कारिक झाली होती.

त्यांचा पहिला अनन्य उपासक राजा विवसार याने तुरुंगात अन्नान करून प्राण सोडला! त्यानंतर श्रेष्ठी अनाथिविक तोहि आजारी पडून त्यांतच त्याचा अंत झाला! त्यानंतर त्यांचा श्रेष्ठ उपासक सम्राट प्रसेनजित् हा अखेर राज्यभ्रष्ट होऊन एखाद्या अनाथाप्रमाणें वेशीच्या दरवाजापुढील पडवीत पडून प्राणास मुकला! पुढें लवकरच भद्राकाञ्चना

म्हणजे भगवंताच्या पूर्वाश्रमाची धर्मपत्नी यशोधरा ही परिनिर्वाण पावती झाळी! आणि आतां हा भगवंताचा धर्मसेनापति महास्थविर सारीपुत्र!! तोहि रोगाळा बळी पडून परिनिर्वाण पावळा!!! याप्रमाणें भगवंताच्या प्रभावळीतीळ एक एक मोहरा गळत जाऊन त्या मानानें त्यांचा उत्साह व चैतन्य अटत चाळळें. खरोखर भगवंताच्या या उतार वयांत मोठी आपत्ति येऊन पडळी ही सुज्जन-वियोगाची!!

या गोष्टीला एकदोन आठवडे गेले असतील नसतील, तों इतक्यांत आणखी एक दुःखद बातमी येजन थडकली ! ती म्हणजे मोग्गलान निर्वाण पावल्याची !! सारीपुत्रानंतर हाच एक त्यांचा तेवढा कर्तबगार व मुख्याधार शिष्य राहिला होता. तोही दुष्ट काळानें ओहून नेला !!

या मोग्गलानाची योग्यताहि जवल जवल सारीपुत्राइतकीच होती.
भगवताची मानमान्यता व लाभसत्कार वाढावयाला या मोग्गलानाचे
प्रयत्नच बन्हंशी कारण झाले होते. देवदत्ताची खोड मोडायला मोग्गलानच लानच कारण होता. भगवताच्या भिक्षू संघात फूट पाडून त्यात्न कांहीं भिक्षु फित्र करून नेल्यावर पुनः त्यांना संघात परत घेऊन येण्याची कामगिरी मोठ्या खुवीनें यानेंच पार पाडली होती. असो. हाहि भगवतावर एक मोठा आघातच झाला!!

या प्रसंगी भगवंताचे तोंडातून सारीपुत्र व मोगगलान यांविषयीं हे पुढील उद्गार निघाले. भिक्षूंच्या समेला उद्देशून बोलत असतांना ते याप्रमाणें म्हणाले:—भिक्षूहो ! मला आज ही सभा अगदी शून्य भासती आहे ! सारीपुत्र व मोगगलान या सभेत असतांना जी तिला शोभा होती, जो तेथें आनंद होता, जें चैतन्य होतें, तें सगळें आज शून्यांत जमा झालें आहे! ते जेथें जेथें म्हणून जात तेथें तेथें त्यांचा गौरव झाला नाहीं असें कथींच झालें नाहीं!! असे गुणी व तेजस्वी होते हे माझे सारीपुत्र व मौदल्यायन!! त्यांची जोडी पार उत्तम होती!!

आश्चर्य करण्याजोगी गोष्ट त्यांची म्हणजे ही कीं, त्यांनी अखेरपर्यंत तथागताच्या धर्मप्रसाराचें काम अत्यंत निष्टेनें व निरलसपणें करून. लोकांना सत्यधर्माचा सरळ व चोख मार्ग दाखविला ! हें त्यांचें कार्य प्रशंसनीय असृन गौरवास्पद आहे !! अशा प्रकारची श्रावकश्रेष्टांची जोडी परिनिर्वाण पावल्यावर तुम्हां सर्वाना विषाद वाटावा व दुःख व्हावें हें साहजिकच आहे. पण तथागताला मात्र यात्रिपयीं कांहीच विपाद वाटत नाहीं. कारण जो जन्मला तो मार्गे पुटें केव्हां तरी मरणार्च! महाभूतांचें बनलेलें हें शरीर पुढें मागे एकदाचें नाश पात्रणारच ! ही गोष्ट तथागताला पूर्ण पटली असल्यामुळें, चंचल व क्षरणशील अशा गोष्टीसंबंघानें तथागताला शोक-परिदेव-कोठून होणार! मिक्षू हो, कां होणार ? जें कांहीं उत्पन्न झालेलें आहे-संस्कृत झालेलें आहे-तें सर्व नाश पावणारच ! ही गोष्ट निश्चित असतां तथागताला शोक करण्याचें-दु:ख होण्याचें–कारण काय ? महावृक्ष स्थिर अस्नहि त्याच्या फांद्या तुदृन किंवा गळून पडतात. तद्दत भिक्षुसंघांत राहणाऱ्या तथागताळा शाखास्यक्ष्प असे जे सारीपुत्र व मोग्गलान त्यांचें हें परिनिर्वाण आहे! आतां ते आम्हास कसे मिळणार ! गेळे एकदाचे कायम निवृन ! मिक्ष्हो ! तुम्ही आतां गेंछेल्यांचा शोक करूं नका !! दु:ख सोडा ! औदा-सिन्य टाका! आणि आपला आत्मदीन पाजळून त्याच्या प्रकाशांत विहार करा !!

असें सांगून भगवान तेथ्न उठून गेळे.

सारीपुत्र हा कार्तिक शुद्ध पौर्णिमेस आपल्या गानीं म्हणजे नालक गानीं जाऊन स्वगृही जन्मस्थानीं परिनिर्वाण पावला व पुढें वरोवर पंधरा दिवसांनी म्हणजे कार्तिक वद्य अमावास्येस मोग्गलान हा कालिशला प्रदेशांत जाऊन निवर्तला. याप्रमाणें भगवान बुद्ध हे बद्धापकालीं आपल्या श्रेष्ठ अशा दोन शिष्यांचा नियोग सहन करते झाले.

## शाक्य राष्ट्राचा विध्वंस !

भद्रसाल जातक ४६५ धम्मपद, अहकथा, ४–३

द्ध भगवंतानी ' सर्व क्षणिकं, सर्व दुःखं ' या पाछपदावर आपल्या मुख्य धर्माची उभारणी करून प्रपंचाची महति कभी केळी आणि जगाच्या धकाधकीच्या मामल्यांत सन्यासवृत्तीला महत्त्व देऊन लोकांना भिक्षुसंघांत दाखल करून घेण्याचा सपाटा चालविला. त्यांच्या मधुर बाणीत्न निघालेल्या नैतिक उपदेशाची सुंदर छाप सामान्य जनतेच्या भाविक अंतःकरणावर ठसठशीत उभटून, त्यांच्या उपासक वर्गाची दिने दिने वाढ व विकास होत जाऊन त्या मानानें लोकांचें लक्ष प्रपंचात्न व व्यवहारांद्न अटत चाललें.

या वावतीत शाक्य राष्ट्राची तर फारच अनुकंपनीय स्थिति झाली होती. तेथील बहुतेक तेजस्वी क्षत्रिय तरुण प्रपंचिनवृत्त होजन भिक्षुसंघांत दाखल झाल्यामुळें व राहिलेले थोडेवहुत उपासक बनल्यामुळें ते राष्ट्र क्षात्रवृत्तीवर पाणी सोडून 'अहिंसा परमो धर्मः'चा उदो-उदो करण्यांत पूर्ण मझ झालें होतें. सांप्रत तेथें क्षात्र धर्माची फारच आवाल झाली होती. क्षत्रियांच्या हातांतील तीक्ष्ण तल्वारी जाजन तेथें नांगरांचे फाल मिरवूं लागले होते! हें सर्व येथें सांगण्याचें कारण कीं, त्या राष्ट्रावर ओढवलेली भयंकर आपित होय.

विदूरकाचें सिंहासन स्थिर झाल्यावर त्याची दृष्टि शाक्य राष्ट्रावर वळली. 'दासीपुत्रानें विटाळलेला पाट दूधपाण्यानें धुवून शुद्ध करते,' या किपलवस्त्रच्या राजवाड्यातील दासीनें उच्चारलेल्या शब्दांनी त्याच्या अंतःकरणांत जोरानें उचल खाल्ली व त्यावद्दल त्याला मिळालेल्या प्रायश्चित्ताची वोचक स्मृति जागृत झाली! आणि तशांतच 'पुनः तो पाट शाक्यांच्या रक्तानें धुवून कालीन,' ही त्याची प्रतिज्ञाहि वारंवार त्याच्या मनःचक्षपुढें उभी राहून त्यास वेचैन करूं लागली. मग आतां काय ? कोसलची शूर सेना हाताखालीं सुसज्ज असतां मूठभर शाक्यांची खोडकी जिरविण्यास मग विलंब व विचार कसला ?

विदूरकानें दीर्घचारायणास बोलावून घेऊन शाक्य राष्ट्रावर हल्ला करून तें निर्नाम करून टाकण्याचा हुकूम दिला ! झालें. त्याप्रमाणें सैनिकांस हुकूम सुटले. दिवसिंह मुकरर करण्यांत आला. पण ही बातमी अगोदरच वाहेर फुटून ती भगवंताच्या कानावर आली. त्यांनी क्षणाचाहि विलंब न करतां तावडतोव विदूरकास बोलावून घेऊन तो बेत रहित करण्यास त्याला परोपरींनें सांगून त्याचें मन वलवि-ण्याचा भगीरथ प्रयत्न केला. मागें दोन वेलां त्यांच्या अशा प्रकारच्या प्रयत्नांना यश आलें होतें. पण या खेपेस त्यांचें कांहीं चाललें नाहीं! या वेलीं भगवंतांना यश आलें नाहीं. विदूरकाचा निश्चय अढल राहिला व कोसल सेनेचा तल हल्ला.

शाक्यांस ही गुणगुण आधीच लागली होती. पण तेथें तलवार बहा-हर योद्धे असे होते कोठे ? घरोघर अहिंसेचा घोष ! आणि नांगराचे फाळ ! वायकामुळें, म्हातारे-कोतारे, अजारी-रोगी, शेतकरी-सन्याशी यांशिवाय लढाऊ वृत्तीचे तरुण वीर फारसे तेथें राहिले नव्हते. क्षात्र-वृत्तीचा कडक दुष्काळ पडला होता ! आणि वीरवृत्तीचा पूर्ण लोप झाला होता! मग ही आपत्ति निस्तरावयाची कशी व कोणी? शाक्यांचें दुर्दैव उमें राहिलें आतां!!

प्राणावर बेतलें म्हणजे मांजर देखील उलटतें म्हणतात. मग शाक्य तर काय बोलून चालून माणसेंच ! मग ते गण कसे वसतील ? जे काय थोडे होते त्यांनीं कम्मर कसली व विद्रकास तोंड देण्यास— मृत्यूस कवटाळण्यास—ते बाहेर पडले. इतक्यांत कोसलसेनेची प्रचंड टोळधाड येजन आदळलीच त्यांच्यावर ! दोघांची रणधुमाळी माजली पण किती वेळ ? क्षणभर ! अगदी क्षणभरच ! हां हां म्हणतां विद्रूर-काच्या लोकांनी शाक्यांची लांडगेतोड केली ! आणि रणदेवतेला त्यांच्या निष्पाप रक्तानें यथेच्छ न्हाऊ घातलें !! एवढ्यानेंच विदूरकाची तृप्ति झाली नाहीं. त्याला कपिलवस्तूच्या राजघराण्याचा सूड घ्यावयाचा होता. म्हणून त्यानें आतां आपला मोर्चा तिकडे वळविळा. अरेरे! काय त्या गरीव प्राण्यांची दुर्दशा! कोसलसेनेनें गावांत शिरून बायकामुलांची व म्हाताऱ्या कोताऱ्यांची एकच लांडगेतोड चालविली! राजवाड्यांतील सांपडेल तें माणूस पकडून कापून काढून, तो सगळा वाडा राजरक्ताने भिजवून सोडला आणि प्रत्येक पाट रक्तामध्ये बुडवून काढला!! सगळी कपिलवस्तु—ती सुंदर नगरी—भगवंताची ती पुण्यभूमि—थोड्याच अववींत निष्पाप जनांच्या प्रेतांनी पसरून स्मशानवत भयाण व भेसूर दिसूं लागली! जिकडे तिकडे एकच हाहाकार नि एकच हलकल्लोळ! बायकामुलांच्या किंकाळ्यानें व आर्त स्वरानें आकाशपाताळ एक होऊन गेलें!

याप्रमाणें शाक्यांचा संहार करून विदूरकानें आपला सृह उगवृन वेतला आणि आपली प्रतिज्ञा खरी केली !

ही बातमी पुढें भगवंतास श्रावस्ती येथें असतांना लागली, तेव्हां त्यांना काय बाटलें असेल नि काय झालें असेल हें त्यांचें तेच जाणे!! या वेळी त्यांचें वय जवल जवल ७९ वर्षांचें होतें. अशा वेळीं वरील हृद्यदावक बातमी ऐकून त्यांचें मृदु अंतःकरण हादरलें नसेल, कलवळलें नसेल, विव्हललें नसेल, असें कोणी व कसें म्हणावें? आपल्या डोल्यांदेखत आपल्या शाक्य राष्ट्राचा विध्वंस व विनाश पाहण्याचा दुर्धर व खेदजनक प्रसंग भगवंतांच्या अंतकालीं ओढवला व ओढवावा ही विधिघटणा खरोखर विचित्रच खरी!! नव्हे काय?

याप्रमाणें विदूरक विजय संपादून कपिळवस्तु विध्वंस करून तेथून परतळा.व मुक्काम दर मुक्काम करीत श्रावस्ती नजीकच्या अचिरावती नदीच्या काठी त्यानें तळ दिळा. त्या ठिकाणीं दारू पिऊन धुंद झाळा असता एकदम नदीळा महापूर येऊन त्यांत सांपडून तो बुडून बाहून गेळा!!

#### अजिंक्य राष्ट्राचा महामंत्र

सहापरिनिच्याणसुत्त १६-१ (दीवनिकाय)

श्री वस्तीमध्यें वर्षावास—तोच भगवंताचा तेथील शेवटचा वर्षावास होय—काहून झाल्यावर पुढें भगवंताचा तळ तेथून हल्ला व राजगृहाच्या रोखानें प्रयाणाची दिशा आखण्यांत आली. जातां जातां वाटेंत किपलवस्तु लागली. पण ती आतां पृवींची होती काय? जिकडे तिकडे पडकीं वरें व ओसाड जागा! कोठे हास्य नाहीं कीं आनंद नाहीं! सर्वत्र दुःखाचे उमाले व निराशेचे उद्गार! तशांत तो राजवाडा! भगवंताचा तो राजवाडा! इंद्रशुवनासिह लाजविणारा तो शाक्यांचा सुंदर नि संपन्न राजवाडा! काय विचान्याची दुर्दशा ती! लक्षीचें जे क्रीडोद्यान तें आज गर्दभाचें विश्रामधाम वनलें होते! जेथें पोपट मैनाचे मंजुलरव कानास रंजवीत, तेथें आज शुवडाचे कर्कश पृत्कार अंतःकरणास भेडसावीत होते! तें सर्व करूण व भेसूर चित्र डोळ्यांनी पाहिल्यावर भगवंतास काय वाटलें असेल नि काय झालें असेल तें कोणी काय सांगावें? वाचकांनी त्याची कल्पनाच केलेली वरी! असो. ती उध्वस्त व उजाड नगरी एकवार डोळ्यांचाखाली वाव्हन तिचें शेवटचें दर्शन घेतल्यावर भगवंतांनी तेथून पाय काढला व पुढील मार्गास ते लागले.

वाटेंत ठिकठिकाणी मुकाम करून तेथील लोकांस उपदेश देत देत अखेर ते राजगृहास येऊन पोंचले. या खेपेस त्यांचा तल वेलुवनांत न पडतां गृष्ठकूट पर्वतावर पडला. या वेळी अजातशत्रूचें वैभव शिख-रास जाऊन पोंचलें होतें व त्याचा दरारा सर्वत्र पसरून राहिला होता. होताच तसा तो मोठा शूर व पराक्रमी राजा! काय त्याचें सामर्थ्य नि केवढा त्याचा दरारा! शेजारचीं लहानथोर राष्ट्रें त्यानें आपल्या आसुरी सामर्थ्याच्या जोरावर महत्वाकांक्षेच्या भरीस पडून एकामागून एक अशीं घशाखाळीं घातळीं होतीं! दुष्ट राजाचें ब्रीदच तें! कोठेंहि व केव्हांहि दुबळ्या राष्ट्रास गृह करणेचा राक्षसी घंदाच पडळा त्यांचा!! फार ळांव नको. येथेंच वज्जीचें उदाहरण पाहा! विचारें शांतताष्रिय राष्ट्र! कोणाच्या एकांत नाहीं, दोन्हींत नाहीं! आपळा प्रपंच व्यवस्थित चाळवून सुखासमाधानांत नांदणारे तें निरुपद्रवी वज्जीराष्ट्र! त्याचें आतां नशीव फिरळें व या दुष्ट राहूची अञ्चभ दृष्टि त्याच्यावर पडळी! अजातशत्रूच्या तोंडास पाणी सुटळें! व वज्जी ळोकावर झडप घाळण्यास हात वळुवळूं ळागळे!

पण वज्जी लोक म्हणजे कांहीं मेंदाळलेले मवाळ लोक नन्हते. राष्ट्र तसें म्हणजे वेताचेंच. पण मोठें प्रवल होतें! लवकर हार खाऊन व् शरणचिडीं देईल अशी त्याची स्थिति नन्हती. ही गोष्ट अजातशत्रु पूर्ण ओळखून होता. म्हणून या बावतींत भगवंताचा सल्ला ध्यावा म्हणून त्यानें आपला पंतप्रधान वस्सकार ब्राह्मण यास त्यांजकडें पाठवून दिलें.

राजाज्ञा होतांच तो महाअमात्य रथांत वस्न गृश्चकूट पर्वताकडे निघाला. सडक होती तेथपर्यंत रथांत वस्न गेल्यावर पुढें सडक संपल्यावर रथात्न उतन्दन पायींच चालत भगवंताकडे आला. भगवान त्या वेळी विहारांत बसले होते व आनंद त्यांस पंख्याने वारा घालीत पाठीशी उमा होता. जवळ येतांच अमात्याने त्यांस नमस्कार करून बाज्स वस्न, राजाचा निरोप त्यांस निवेदन केला.

भगत्रंतांनी तो ऐकून घेऊन पाठीमागे उभा असलेल्या आनंदाकडे वळून म्हटलें—आनंदा ! तुला वज्जीविषयीं माहिती आहे काय ?

आनंद: --- होय, भदंत.

भगवान :---मग सांग तर वज्जी लोक नेहमी एकत्र जमून सह-मतानें राष्ट्रकार्य करीत असतात काय ? हें तुला ठाऊक आहे काय ? आनंद: —होय, भदंत. ते तसें करीत असतात.

भगवान ( अमात्यास उद्देशून ) :—तर मग, हे अमात्य श्रेष्टा ! वज्जींचा पराभव होणें शक्य नाहीं. जोपर्यंत हे वज्जीलोक आपलें राज-कारण एकत्र जमून एकमताने करतात व एकमताने वागतात तोपर्यंत त्यांचें कल्याणच होईल. अकल्याण होणार नाहीं.

भगवान (आनंदाकडे वळून): — जें पूर्वजांनी केलें नाहीं अगर सांगितलें नाहीं तें ते करीत नाहींत व जें कांहीं सांगितलें तें सोडून देत नाहींत ना? म्हणजे ते लोक आपल्या पूर्वपरंपरेला धक्तन वागतात हैं खरें कांय?

आनंद: —होय, भदंत, अगदीं खरें.

भगवान:—तसेंच ते लोक आपल्यातील बृद्धांना मानतात ना ? त्यांचा सत्कार करतात ना ? त्यांचा सत्कार करतात ना ?

आनंद (मान हालवून ):--होय, भदंत.

भगवान: —असें जर आहे तर, हे अमात्यश्रेष्टा, त्या वज्जीचें कल्याणच होईल. अहित होणार नाहीं. नेहमी त्यांची भरभराटच होईल.अधःपात होणार नाहीं. (आनंदाकडे वळून) आणि आतां आनंदा, हें सांग. हे वज्जी लोक कुलक्षिया व कुमारिका यांना जबरीनें ओहून नेऊन त्यांचा विनयमंग करीत नाहींत ना ? त्यांना मारहाण करून कोंडून ठेवीत नाहींत ना ? त्यांच्यावर जुलुमजवरी—अत्याचार—मारहाण करूं पाहत नाहींत ना ? अशा गोष्टी तुझ्या कानावर आल्या आहेत काय ?

आनंद:---नाहीं, भदंत, मुळींच नाहीं.

भगवान: असे असेल तर त्यांचा पराभव होणार नाहीं. उलट उत्कर्षच होत जाईल. हानि म्हणून होणार नाहीं. वरें, आनंदा, आतां मला हें सांग कीं, हे वज्जीलोक आपल्या नगरांत व नगराबाहेर जे चैत्य (देवस्थान) असतील त्यांचा सत्कार, गौरव, पूजा वगैरे करतात ना ? त्या चैत्यांचा यथोचित मानसन्मान राखतात ना ? पूर्वजांनी त्याला घाळून दिलेली वतनें व इनामें यथाप्रकार चालवतात ना ? त्यांना वेळोवेळीं द्यावयाच्या अन्नादि वस्तु यथासांग देतात ना ? त्यांत कांहीं व्यत्यय आणीत नाहींत ना ?

अानंद:—नाहीं, भदंत, त्यांत कांहीं व्यत्यय आणीत नाहींत. सर्व कांहीं यथाप्रकार त्यांनी चालविलें आहे. चैत्याचा त्यांनीं कार उत्तम मानसन्मान ठेविला आहे.

भगवान (मान हालवून):—फार सुंदर, आनंदा, फार सुंदर! वज्जीचें आचरण फार सुंदर आहे. आता आणखी एक गोष्ट तुला विचारतो. ती तेवढी सांग म्हणजे झालें.

आनंद : -- ती काय ? भदंत !

भगवान:—देशांत राहणारे व बाहेरून येणारे जे अर्हन्त आहेत —साधुसंत आहेत—त्यांना सुखानें राहता यावें, त्यांचें धार्मिक रक्षण, आवरण व गोपन व्हावें, यासाठी वष्जीलोक झटत असतात काय? त्यांची सुखानें कालक्रमणा चालावी अशी त्यांच्या राष्ट्रांत व्यवस्था आहे काय?

आनंद: — आहे, भदंत, देशांतील अईंताविषयी त्यांनी फार चोख व्यवस्था ठेविली आहे.

भगवान (वस्सकार ब्राह्मणास उद्देशून):—हे ब्राह्मणा ! अजात-शत्रू छा तूं असे सांग. जोपर्यंत वज्जीछोक हे सात कल्याण धर्म पाळ-ण्यांत तत्पर आहेत, उत्सुक आहेत, तोपर्यंत त्यांची भरभराटच होत राहीछ. हानि मुळींच होणार नाहीं. हे सात राष्ट्रधर्म मी त्यांस पाळा-वयास मागे येथें सारंदप चैत्यांत राहत असतांना सांगितछे होते. त्याप्रमाणे त्यांचें जोपर्यंत आचरण आहे, तोंपर्यंत ते सदैव समर्थच राहतीछ ! अजिंक्य राहतीछ ! कधींहि त्यांची हानि होणार नाहीं व अपजय शिवणार नाहीं ! हा तथागताचा संदेश, हे अमात्यश्रेष्ठा, तूं राजा अजातशत्रूस जाऊन कळीव. तो वस्सकार महाअमात्य 'ठीक आहे, भदंत, आपल्या इच्छे-प्रमाणें करीत आहे' असें म्हणून, त्यांना नमस्कार करून तेथून उठला व आपल्या रस्त्यास लागला

# भिक्ष्चे सात धर्म

महापरिनिज्वाणसुत्त १६-१ (दीघ निकाय)

जातरात्र्चा पंत अमात्य तेथून निघून गेल्यावर भगवान पुढें आनंदास म्हणाले:—आनंदा ! जा आणि सर्व भिक्षूंना उपस्थान शालेंत एकत्र जमा कर.' भगवंताच्या आज्ञेप्रमाणें आनंदानें सर्व भिक्षूंना बोलावून आण्र्न उपस्थान शालेंत जमा केले. व भगवंतास त्याप्रमाणे जाऊन वर्दी दिली.

नंतर भगवान तेथें जाऊन आपल्या आसनावर वसून त्या भिक्षूंस उद्देशून म्हणाले:— भिक्षु हो ! आज मी तुम्हांला भिक्षूंनी पाळावयाचे कांहीं नियम सांगणार आहे. ते ऐका.

भिक्षु:--ते कोणते, भदंत ?

भगवान:—ते हे. तुम्ही सदैव कर्मांतच रंगून वसावयाचे नाहीं. कोणत्याहि विषयावर आसक्ति ठेवावयाची नाहीं. निद्रेतच गुंग होऊन राहावयाचें नाहीं. आमोदात म्हणजे जागतिक सुखानंदांत अनुरक्त होऊन राहावयाचें नाहीं. पापेच्छा प्रवळ होऊं द्यावयाची नाहीं. पापी व दुष्ट छोकांचा संग करावयाचा नाहीं. सदैव निर्वाणाप्रीत्यर्थच तुमचा प्रयत्न व उद्योग असावा.

भिक्षु:---याची फलश्रुति काय, भदंत?

भगवान:---म्हणजे तुमचं अधःपतन होणार नाहीं !

भिक्षु:—वरें, हा निषेधात्मक धर्म झाला. आचारात्मक धर्माचा थोडासा उपदेश द्या कीं.

भगवान:—ऐका, तोहि सांगतो. प्रथम म्हणजे तुम्ही श्रद्धावान असावें. तसेंच ळज्जावानिह असावें. तुम्ही सदैव विनयशीळ असावें. शास्त्रज्ञ असावें. वीर्यवान असावें. स्मृतिमान असावें व प्रज्ञावान असावें. याप्रमाणें तुमचें वर्तन असेळ तर तुमचें अधःपतन होणार नाहीं. त्याचप्रमाणें व त्याचवरोवर स्मृति, पुण्य, वीर्य, प्रीति, प्रश्रव्धि, समाधि व उपेक्षा या सात ज्ञानमार्गाचे अवलंबन करीत असावें. म्हणजे तुमचें अधःपतन होणार नाहीं.

भिक्षु: —आणखी काय करावें ?

भगवान: — अनित्य, अनात्म, अग्रुम, आदीनव, प्रहाण, विराग, व निरोध या सात प्रकारच्या संज्ञा असून त्याची तुम्ही भावना करीत राहिल्यास तुमचें अधःपतन होणार नाहीं. म्हणजे तुम्ही अशी भावना करावी कीं, संसारातील सर्व वस्तु अनित्य असून परिणामीं अग्रुभ व दुःखकारक आहेत. याप्रमाणे सदाचारानें व सत्प्रवृत्तीनें राहून जें पुण्य घडेल त्याचें रक्षण करावें. व जें अनुत्पन्न पुण्य असेल त्याची प्राप्ति करून व्यावी. तसेंच, घडलेल्या पापाचा परित्याग करावा व नवीन पापास थारा देऊं नये. या सर्व उपदेशाचा माथितार्थ हा कीं, सांसारिक भोगिव्यांत आसक्ति नसावी. त्यांचा त्याग करावा. सर्व वासना व तृष्णा यांचा उच्लेद करावा. म्हणजे सर्व बंधनात्न मुक्त होऊन परमश्रेष्ठ असें निर्वाणपद गाठण्यास तुम्ही समर्थ व्हाल. मग तुमचें अधःपतन केव्हांही होणार नाहीं!

भिक्षु: -- ठीक आहे. आम्ही तसें वागण्याचा प्रयत्न करूं.

भगवान:—पुनः एक गोष्ट तुम्हास सांगावयाची म्हणजे तुम्ही शीलवंत भिक्षूंशीच सदैव मैत्री करावी. मिळालेली भिक्षा एकट्यानेंच न खातां इतर भिक्षूंना वाटून ती खावी. सदाचाराचे सदैव रक्षण करावें व सद्धर्मावर दृष्टि ठेवावी. म्हणजे तुमचें अधःपतन केव्हांही होणार नाहीं. याप्रमाणें जो वागतो त्याचें अकल्याण होणार नाहीं. तर कल्याणच होईछ!!

भिक्षु:—खरें आहे, भदंत. त्याप्रमाणें आम्ही आचरण करूं. इतकें सांग्रन भगवान ही पढील गाथा म्हणते झाले:—

धम्मारामो धम्मरतो धम्मं अनुविचिन्तयं । धम्मं अनुस्सरं भिक्खु सद्धम्मा न परिहायति ॥

धम्मपद २५-५

## गृहस्थांना उपदेश

(१) महावग्ग (३-४-७)

(२) महापरिनिच्चाणसुत्त १६, भाग १ (दीघनिकाय)

्यानंतर बुद्ध भगवान तेथून निचून फिरत फिरत अंवलिहका, नालंद या गांवावरून पाटली गावांत येऊन उतरले. ही वातमी तेथील त्यांच्या उपासकांच्या कानावर आली. तेव्हां ते सर्वजण जम्न भगवंता-पाशी येऊन आपलें आदरातिध्य स्वीकारण्याची त्यांनी विनंति केली. व बुद्धानें ती मान्य केली.

नंतर ते सर्वजण तेथून उठून जाऊन गांवातील अवस्थागारांत म्हणजे धर्मशाळेंत त्यांच्या आदरसत्काराची तयारी करण्याच्या उद्योगास लागले. सर्व व्यवस्था झाल्यावर भगवंताला तेथे घेऊन येऊन तेथील मधल्या खांबाजवळ सुंदर आसन मांडून त्यावर त्यांना वसण्यास विनंति करण्यांत आली.

भगवान आपले पाय धुवृत आंत येऊन त्या आसनावर खांबास टेकून पूर्वेकडे तोंड करून वसले व मिक्षुसंघ त्यांच्या समोवती स्थानापन झाला. शिष्य व इतर लोक भगवंताच्या समोरच भिंतीला टेकून उमे राहिले आणि हात जोडून प्रार्थना केली कीं, भगवन्, आम्हांस उपदेश करा.

भगवान:—बरें आहे. ऐका तर. अहो गृहपतीनो ! जो दुर्वर्तनी असतो—दुःशील असतो—त्याच्या दुर्वर्तनामुळें व दुःशीलामुळें त्यास पांच तोटे होतात.

शिष्य: — ते कोणते, भगवन् ?

बुद्धः—जो दुःशील अथवा दुर्वर्तनी असतो त्याची संपत्ति त्याच्या आलस्यामुळें व निष्काळजीपणामुळें क्षय पावते. हा एक पहिला तोटा. आतां दुसरा म्हणजे त्याच्या संबंधानें लोकांत वाईट कीर्ति पसरते. म्हणजे बदनामी होते. तिसरा तोटा हा कीं, तो कोणत्याहि समेंत जावो —ब्राह्मणांच्या जावो,—क्षत्रियांच्या जावो, गृहपतींच्या जावो, अथवा अमणांच्या जावो, कोठें गेला तरी त्यास तोंड खालीं घाद्धन बसावें लागतें. चौथा तोटा हा कीं तो दुर्वर्तनी मनुष्य अखेर सम्मूढ होऊन मरण पावतो. आणि पांचवा तोटा म्हणजे तो मेल्यावर दुर्गतीस जातो. याप्रमाणे दुःशील व दुर्वर्तनी माणसाचा पांच प्रकारें तोटा आहे. म्हणून तुमची दुर्वर्तनाकडे प्रवृत्ति नसावी.

शिष्य:—हें दुःशील माणसाविषयीं झालें. पण शीलवंताची बाट काय ?

बुद्ध:--शीलवंताची वाद ? त्याचे अनेक फायदे आहेत.

शिष्य:--ते कोणते ?

बुद्ध: —शीलवंताचे एकंदर पांच फायदे आहेत. पहिला म्हणजे हा कीं, शीलवंत पुरुष जागरूकतेने वागत असल्यामुळें त्यास मोठी संपत्ति प्राप्त होते. दुसरा फायदा असा कीं, त्याची सर्वत्र चांगली कीर्ति पसरते. तिसरा म्हणजे तो कोणत्याहि सभेंत जावो, तेथें तो उजळ माथ्यानें जाऊन बसतो. चौथा फायदा असा कीं तो सम्मूढ होऊन मरण पावत नाहीं. आणि पांचवा फायदा म्हणजे मरणोत्तर तो सह- तीस जातो. म्हणजे स्वर्गास जातो. असे हे शीलवंताचे पांच पायदे होत. म्हणून तुम्ही शीलवंत होऊन आयुष्त्रमणा करावी. समजलें काय सांगितलें तें ? शिष्य मान हलवून 'होय, भगवन्' असे म्हणाले.

एवढें झाल्यावर भगवान तेथून उठून गेले व लोक पांगापांग झाले.

#### अंबपाली गणिकेचें प्रशंसनीय औदार्य

( महावग्ग, ६-४-८ ) ( २ ) महापरिनिव्वाणसुत्त १६ (दीवनिकाय )

अप्नेवपाली ही वैशालीची एक प्रख्यात गणिका. ती तरुण असून तितकीच मोठी सुंदर. सुंदर म्हणजे काय ? रंभाऊवेशी देखील तिच्यापुढें लाजून माना खालीं घालतील ! इतकी सुंदर नि इतकी मोहक !! कमलाचें मुख, हरिणीचे डोले, सिंहाची किट, कोकिलेचा सूर, चंद्राची कांति व सोन्याचा वर्ण या सर्वांचें मधुर मिश्रण म्हणजेच तें तिचें सुंदर शरीर होय!!

आणि तिची श्रीमंती म्हणजे तरी काय ? वैशालीची लक्ष्मीच तेथें प्रत्यक्ष वास करीत होती ! रत्नजिहत अलंकार काय, सोन्याचे दागिने किती, मोत्याचे हार, सोन्याचांदीचीं मांडीं, उंची सुगंधी द्रव्यें, तलम रेशमी वक्षें, गाद्या, गिरद्या, असे एक कीं दोन, असंख्य सुखिविला-साच्या सुंदर सुंदर वस्तुचें तिचें मंदिर म्हणजे एक भव्य मांडारच का म्हणाना !

तिच्या येथें येणारे जाणारे असे लोक तरी कोण ? राजे, राजपुत्र, सरदार, जहागिरदार, मोठमोठे शेट, सावकार अशांचाच तेथें रिघाव व सराव असे !! मग आतां त्या अंवपालीचें प्रस्थ व वर्चस्व सांगावयाचें तरी किती ? तिचा एका रात्रीचा दर म्हणे पन्नास सुवर्ण मुद्रिका!

नादिकाग्रामी कांहीं दिवस राहून तेथून भगवान कोटिग्रामी आले. हीं गोष्ट आम्रपालीस समजली तेव्हां तिला मोठा आनंद झाला व धन्यता वाटली. अन् वाटणार नाहीं कोणाला ? भगवान बुद्धासारखी थोर विभूति अन् ती अनायासे आपल्या रोजारी आली आहे हें सम-जल्यावर कोणाला धन्यता आणि आल्हाद वाटणार नाहीं ? गणिका झाली म्हणून काय झालें ? तिला बुद्धि व भावना असतेच कीं नाहीं ? तशांत आम्रपालीसारख्या थोर मनाच्या व उदार बुद्धीच्या भाविक महिलेला बुद्धासारखी थोर विभूति शेजारी आल्यावर महानंद व मोठी धन्यता वाटावी यांत नवल तें काय ?

भगवान बुद्धदेव हे कोटिग्रामांत येऊन उतरले आहेत ही बातमी त्या भाविक आम्रपालीस लगतांच, दुसरे दिवशीं आपला सुंदर रथ जोडून त्यांत बस्न ती भगवंताच्या दर्शनास निघाली. त्या वेळीं ती अगदीं साध्या वेषांत होती. साधें ग्रुभ्र वस्त्र तिनें परिधान केलें होतें. अंगावर दागदागिने नव्हते म्हटलें तरी चालेल. अगदीं साधा वेष होता तिचा. तरी तिचें लावण्य कांहीं कमी झालें नव्हतें! त्या साध्या व सामान्य वेषांतच्च ती चांदणीप्रमाणें खुलून अधिक आकर्षक दिसत होती! देवानें दिलेल्या नैसर्गिक सौंदर्यापुढें मानवनिर्मित कृत्रिम वेषभूषेची मातब्बरी ती काय? जातीच्या ज्या सुंदर असतात, मोहक असतात, त्या कशा असल्या तरी त्यांचें सौंदर्य तें सौंदर्यच!! तेथें कृत्रिम सजावटीची आवश्यकताच नाहीं! या आम्रपालीची गोष्टिहि अशीच होती. असो.

रथ पुढें जाण्याचा रस्ता संपताच ती रथात्न खाळी उतरळी व पायानेंच चाळत जाऊन जेथें भगवान होते तेथें आळी. तेथें आल्या-वर भगवंतास नमस्कार केळा व जवळच बाज्ळा एक जागा पाहून त्या ठिकाणीं ती आदबीनें जाऊन बसळी. भगवंतांनीं तिचें सात्त्रिक रूप व मर्यादशील वर्तन पाहून हर्षित होऊन मनांत म्हटलें—'केवढी भाग्यवान स्त्री ही! गणिका खरी, पण किती भाविक अंतःकरण तिचें! ती नित्य सुखविलासांत अखंड लोळत असतां व श्रीमंत सरदारांच्या संगतींत चैन व सुखोपभोगांत मग्न असतां तिचें अंतःकरण इतकें शुद्ध, पवित्र व भाविक असावें हें केवढें भाग्य तिचें! तरुण, तशीच सुंदर आणि तशांतच मोठी श्रीमंत!! अनेक सुखसाधनांनीं सुसंपन्न!! अशा विलासी स्त्रीच्या रंगेल अंतः-करणांत पवित्र धर्माची मंगल ज्योत तेवत राहावी, ही केवढी प्रशंसनीय गोष्ट!! स्त्रिया म्हणजे सामान्यतः अद्याणीच! तशांत मोठ्या कुर्रेबाज! पण ही अंवपाली सुंदर, तरुण, संपन्न असूनहि किती विनयशील, किती भाविक, किती विचारी नि किती शहाणी आहे!!' अशा प्रकारचे विचार भगवंताच्या मनांत क्षणांत चमकून गेले.

अंवपाली भगवंतांना नमस्कार करून एका बाज्ला जाऊन वसल्या-वर त्यांनी तिला उचित असा सुंदर धर्मीपदेश केला. तो ऐकून ती आनंदित झाली. हर्षनिर्भर झाली. मन प्रसन्न झालें! तिला महानंद झाला!! चटकन् उठून उभी राहून दोन्हीं हात जोडून नम्रपणें भगवंतास म्हणाली 'भगवंतांनी आपल्या भिक्षुसंघासहित उदईक माझ्या घरीं भोजनास येऊन मला धन्य व कृतकृत्य करावी!'

या तिच्या विनंतीस भगवंतानी मौन धारण करून आपछी मूक-सम्मति दिछी. नंतर ती तेथून निघृन प्रहर्षित अंतःकरणानें रथांत बसून घराकडे परतछी.

पुढें कांहीं वेळानें लिच्छवी राजघराण्यांतील लोक भगवंतांस आपल्या घरीं भोजनास आमंत्रण देण्यास म्हणून तेथें आले. आणि त्यांस नमस्कार करून आपला मनोदय कळविला. तेव्हां भगवान म्हणाले, ' राजपुत्र हो, नुकतीच अम्बपाली येऊन मला आमंत्रण देऊन गेली. उदईक मला तिच्या घरी गेलें पाहिजे. सबब तुमची विनंति मान्य करतां येण्यासारखी नाहीं.

'जशी भगवंताची मर्जी' असें म्हणून त्यांना नमस्कार करून ते तेथून निघृन गेले.

दुसरे दिवशी पहाटेस अम्बपालीनें आपल्या घरी सुग्रास भोजनाची तयारी चालविली. भोजन तयार झाल्यावर ती वर्दी आपल्या सेवका-कडून भगवंतास पाठविली. त्याप्रमाणें भगवान उठून अंगावर चीवर धारण करून हातांत भिक्षापात्र घेऊन भिक्षुसंघासह अंबपालीच्या घरीं आले.

भगवान दाराजवळ येतांच अम्बपालीनें नमस्कार करून सत्कार-पूर्वक त्यांना आंत नेऊन भोजनस्थानी बसविलें व त्या सर्वांना यथेच्छ सुग्रास भोजन घातलें. जेवण संपल्यावर ती भगवंताजवळ येऊन विनयपूर्वक हात जोडून म्हणाली:—भदंत! या गणिकेची एक विनंती आहे. ती आपण मान्य करून तिला धन्य कराल काय?

भगवान: --- ती कोणती ?

अम्बपाछी: —येथें माझें एक आम्रोद्यान आहे. तें मी आपल्या भिक्षुसंघास दान द्यावें म्हणते. त्याचा भगवंतांनी स्वीकार करावा, हीच ती विनंति.

भगवंतांनी तिच्या त्रिनंतीस आपळी मान्यता दिळी व त्याप्रमाणें तिनें तें आम्रोद्यान भिक्षुसंघास अर्पण केळें! नंतर तथागतांनी तिळा योग्य उपदेश करून तेथून तळ हाळविळा व ते परत आपल्या मुक्कामी आळे.

हा भगवान बुद्धाचा सहावा विहार होय. पहिला वेळुवन नांवाचा असून तो राजगृहाशेजारी होता व तो भगवतांना राजा विवसारानें अर्पण केला होता. दुसरा श्रावस्ती येथील जेतवन नांवाचा असून तो अनाथिंडक श्रेष्ठीनें दिला होता. तिसरा अमरवन नांवाचा विहार राजगृहारोजारीच असून तो प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक यानें अर्पण केला होता. चौथा कुटागर नांवाचा विहार वैद्याली येथील सालवनांत असून तो गोरांघानें बांधवून दिला होता. पांचवा 'पूर्वाराम' नांवाचा विहार प्रसिद्ध विद्याला उपासिकोनें वैद्यालीजवल बांधवून भगवंतास व संघास अर्पण केला होता! व सहावा विहार म्हणजे हा वर उकताच अम्ब-पालीनें अर्पण केलेला आम्रोद्यान विहार होय. याप्रमाणें राजगृह, श्रावस्ती व वैद्याली येथें सर्व मिळून सहा विहार भिक्षुसंघाच्या मालकोचे झाले होते. नंतर भगवान कांहीं दिवस अम्बपालीच्या या नूतन अमरोद्यानांत येऊन राहिले.

### तथागत अक्रियावादी नाहीं

महावग्ग-६-४-८

अश्वामिपालीच्या आम्रोद्यानांत कांहीं दिवस राहिल्यावर भगवान तेथून निघून महावनांतील कृटागार विहारांत येऊन राहिले. त्या वेळीं कांहीं चांगले चांगले प्रतिष्ठित लिच्लिबी गृहस्थ संस्थागारांत वसून गोष्टी-वरून गोष्ट काढून भगवंताचे गूण, त्यांचा धमें व संघ यांची मुक्तकंठानें प्रशंसा करण्यांत रंगले होते. त्या वेळीं तेथें लिच्लिबी राष्ट्राचा सेनापित सिंहनाद हाहि उपस्थित होता. तो नीगंठाचा म्हणजे जेनांचा मोठा चाहता व उपासक होता. भगवंताची तेथें चाललेली ती प्रशंसा ऐकून एकदा जाऊन त्यांस भेटण्याची त्यास इच्ला झाली. आणि ती इच्ला त्यांनें सरल जाऊन नाथपुत्राजवल उघड केली. पण नाथपुत्रानें 'बुद्ध हा अक्रियावादी आहे. सबव तुला तेथें जाणें योग्य नाहीं' असें म्हणून त्यास तिकडे न जाण्याचा सल्ला दिला. या गोष्टीला कांहीं दिवस गेल्यानंतर पुनः सिंह सेनापतीला बुद्धास भेटण्याची इच्ला झाली. या खेपेसिह त्यास त्या जैन गुरूनें तोच सल्ला दिला. पण तेवल्लानें त्या सेनापतीचें समाधान झालें नाहीं. तेव्हां गुरूला न विचारतांच बुद्धाला

जाऊन भेटण्याचा मनांत निश्चय करून तो एके दिवशीं भगवान होते तेथें गेला. आणि त्यांना अभिवंदन करून बाजूस सरकून बसला.

नंतर तो भगवंताला म्हणाला—भदंत! मी आपल्याला काहीं महत्वाचे प्रश्न विचारावे म्हणतो. विचारूं का ?

भगवानः--खुशाल विचार.

सिंहनादः भदंत, लोक आपणास अक्रियावादी म्हणत आहेत. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणें आपण खरोखरच अक्रियावादी आहां काय ? आपला धर्मीपदेश अक्रियावादपर असतो आणि आपण शिष्यांना त्या मार्गावर घेऊन जातां, असा लोकप्रवाद आहे. गोष्ट खरी आहे, कां आपली निंदा करण्यास्तव लोकानी कांहीं तरी गप्प उठिवली आहे ? खरें काय आहे हें सांगण्याची भगवंतानी कृपा करावी.

भगवान:—तसें म्हणशील तर तथागत अक्रियावादी नाहीं. पण कांही लोकांना मी तसा दिसतो, इतकेंच.

सिंह:--म्हणजे ?

भगवान:—म्हणजे असें. अहिंसा इत्यादि कायदुश्चरित, अस-त्यादि वची दुश्चरित, कोधलोभादि मनोदुश्चरित आणि त्याचप्रमाणें अनेक दुष्ट व पापकृत्यें हीं करूं नयेत असा मी पदोपदीं उपदेश करीत असतो. आणि या अर्थानें लोक मला अक्रियावादी म्हणतात, हें खरें, पण तेवढ्यावरून मी सर्वस्वी अक्रियावादीच आहे असें कोणी म्हणेल तर तें बरोबर नाहीं.

सिंह: --- मग आपण क्रियावादी आहां असेंच ना ?

भगवान:—होय. मी क्रियावादी आहे. कांहीं लोक मला क्रियावादी महणणारेहि आहेत. आणि तेंच खरें आहे.

सिंह:-अस्सं. हें नव्हतं मला माहीत.

भगवान: --- आणि त्या लोकांचं म्हणणंहि तितकंच खरं आहे.

सिंह: -- तें कसं, भदंत ?

भगवान:—-दुष्कृत्यें करूं नयेत असं मी जसं ठासून सांगतो, तसंच सत्कृत्यें अवश्य करावींत, हेंहि पण त्याच वेळीं तितक्याच जोरानें खडसून सांगण्यास मी कमी करीत नाहीं. अर्थात् मी कियावादी आहे. सत्य बोळावं, गोड बोळावं, प्रेम करावं, परोपकार करावा, दया करावी, दानधर्म करावा, नीतीनं वागावं, अशा प्रकारचा माझा पदोपदीं उपदेश असल्यामुळें मी कियावादीहि ठरतोच. मनुष्यानं कुशळ कर्म करावं—सत्कर्म करावं—हा माझा मुख्य उपदेश आहे आणि कर्म तसें फळ हा माझा धर्मसिद्धांत आहे.

सिंह:—खरं, भदंत; आपलं म्हणणं मला पूर्ण पटलं. लोक आपल्याविषयीं भलत्याच अफवा उठवीत आहेत. वरं, आणखी एक. आपण उच्छेदवादी आहां असा लोकप्रवाद आहे. हें खरं कां?

भगवान:--होय. कांहींसा मी तसा दिसतो खरा.

सिंह:---म्हणजे ?

भगवान:—अकुशल मनोवृत्तीचा—लोभ, द्वेष, मोह यांचा—उच्छेद करण्यासाठीं माझा उपदेश असतो. या दृष्टीनें मला उच्छेदवादी म्हणता येईल. पण वस्तुतः मी कांहीं उच्छेदवादी नाहीं. म्हणजे देहपाता-नंतर मागें कांहींच राहत नाहीं, या मताचा मी नाहीं.

सिंह:—भदंत, आतां माझ्या मनांत चांगला प्रकाश पडला. आपल्या संबंधानें लोकांच्या गोष्टी ऐकून माझा अत्यंत गैरसमज झाला होता. पण आपलें हें स्पष्ट व सरळ भाषण ऐकून तो दूर झाला.

इतकें म्हणून तो क्षणभर गप्प बसला.

#### आत्मरक्षणार्थं लढाई द्या

## आत्मरक्षणार्थे लढाई चा

(पाल केरस कृत बुद्ध चरित्र )

पुढें इतक्यांत त्यास आणखी कांहीं गोष्टींचा खुळासा करून ध्यावा असें वाटल्यावरून, तो पुन: भगवंतास म्हणाळा—भदंत, आणखी कांहीं गोष्टी आपणाळा विचारून खुळासा करून ध्यावा असें वाटूं ळागळें आहे. योग्य सळा देऊन भगवान मळा योग्य दिशा दाखवितीळ अशी मी आशा करतों. विचारूं का मी आणखी कांहीं प्रश्न ?

भगवान:—हो. हो. खुशाल विचार.

सिंह:—भदंत, मी एक लढाऊ बाण्याचा साधा व सीधा शिपाई-गडी आहे. मला तितकों सूक्ष्म धर्मज्ञान नाहीं. तथापि येथील राजानें देशांत सुव्यवस्था राखण्यास व परशत्रु चाल्रन आला तर त्याबरोबर लढून देशाचें रक्षण करण्यास म्हणून मला आपल्या सेनेचा मुख्याधि-कारी नेमला आहे.

भगावन :--फार उत्तम गोष्ट.

सिंह:—म्हणून मी भगवंताला दोन महत्वाचे प्रश्न विचारावे महणतो. करूं ना तसं?

भगवान:--जरूर. काय आहे तुझा प्रश्न ?

सिंह:—माझा पहिला प्रश्न हा कीं, आपण प्राण्यावर दया दाख-विण्यास व करुणा करण्यास सांगतां व शिकवितां म्हणे. म्हणजे आपण कट्टे अहिंसावादी आहां असें लोक म्हणतात. त्यांत किती तथ्य आहे?

भगवान: —होय. तशी माझी शिकवण आहे खरी.

सिंहनाद:—मग आतां राजधर्माच्या दृष्टीनें मी असे विचारतो कीं जो दुष्ट व गुन्हे करणारा आहे—चोर व छटारू आहे—त्याछा शिक्षादंड करावा कां नाहीं १ ती हिंसा होते म्हणून कां त्यास तसेंच सोडून बावें ? त्याचप्रमाणें माझा दुसरा प्रश्न असा की, रात्रु आमन्या देशावर चाव्हन आला तर त्या वेळीं देश रक्षणार्थ—आमचीं घरेंदारें व बायका-पोरें यांचें रक्षण करण्यासाठीं—अर्थात् आत्मरक्षणासाठीं लढाई बाबी, कां लढाईत हिंसा होते—घातपात होतो—म्हणून हात मिटून रात्रूला रारणचिट्ठी बावी ? अशा प्रसंगी आम्ही काय करावें, याविपयीं माझें मन द्विधा झालें आहे. यावर भगवंतानी आपला अभिप्राय सांगून मला निश्चित करावें अशी माझी अपेक्षा आहे. या प्रश्नाचा खुलासा खुद अगवंताकडूनच ऐकून घ्यावा, यासाठीं मी इथं आलो आहे.

भगवान:—सिंहनादा ! तुझे प्रश्न ठीक आहेत. राजपुरुपाला ते शोभण्यासारखे आहेत. या प्रश्नावर तथागताचे मत विचारशील तर तो असें स्पष्ट सांगतो कीं, जो गुन्हा करून शिक्षेस पात्र होईल, त्याला शिक्षाच केली पाहिजे. व जो उपकारास पात्र असेल त्यावर उपकारच केला पाहिजे. तरी तथागताची अशी आप्रहाची शिकवण आहे कीं, कोणत्याहि प्राण्याला आपण होऊन त्रास, इजा, दुःख, कष्ट चात्रयाचें नाहीं. सर्व प्राण्यावर दया व प्रेम दाखितलें पाहिजे. पण असें जरी असलें, तथागत अहिंसेचें व्रत जरी लोकांस उपदेशीत असला, तरी जो मनुष्य दुष्टावा करतो, गुन्हे करतो, जुल्म जवरदस्ती करतो, चोऱ्या खून करतो, त्याचें प्रायिक्षत्त त्यास मिळूं नये, असें तो कधींच म्हणणार नाहीं.

सिंहनाद: — मग त्याला दंड, शिक्षा, मार, हाण इत्यादि करण्यास हरकत नाहीं, असाच ना भगवंताचा अभिप्राय?

भगवान: —होय, सिंहनादा, तथागताचा तसाच अभिप्राय आहे. अशा प्रसंगी हिंसा न्याय्य आहे. अशा प्रसंगी प्राण्याला दुःख होतें म्हणून हिंसा करूं नये असें तथागत केव्हांही म्हणणार नाहीं. कारण जो दुष्टावा करतो तो आपल्या स्वतःच्या दुष्ट कृतीनेंच तें संकट आपणा-वर ओहून घेतो. त्याला दुसरा कोणी जबाबदार नाहीं. त्याच्या दुष्ट

कृतीचेंच कटु फळ तें आणि तें त्यास भोगलेंच पाहिजे ! कर्मसिद्धांत आहे तसा गाझा. करावें तसें भरावें !

सिंहनाद:—मग राष्ट्रांतील कायदे मोडणारास कायद्यानें फर्मावलेली शिक्षा करणें यांत अधर्म नाहीं तर ? ती गोष्ट हिंसेंत मोडत नाहीं मग ?

भगवान:—नाहीं. बिलकूल नाहीं. करावें तसें भोगावें, हा कर्मसिद्धांत आहे माझा. खून करणारास सुळाची शिक्षा फरमावण्यांत येते, तेव्हां त्या शिक्षेची जबाबदारी न्यायाधीशावर नसृन त्या खुनी माणसाच्या त्या खुनी कृत्यावरच येऊन पडते. त्याच्या दुष्ट कृतीचेंच तें विषारी फल होय! हें त्याला समजलें म्हणजे पुन: तो तसलें कृत्य करणार नाहीं. प्रायश्चित्तानें शुद्धीवर येऊन मग तो पुढें आपोआप निवळूं लागतो. म्हणून दुष्टास न्यायानें दंड वा शिक्षा होणें न्याय्य आहे. राजधर्म आहे.

सिंहनाद:—बरें, हें दुष्ट माणसाविषयीं झालें. हा एक माझा प्रश्न सुटला. राज्यांत सुन्यवस्था, सुरक्षितपणा व शांतता राखण्यास हें ठीक झालें. आतां लढाईविषयीं तथागताचें मत काय आहे,हें मला कळूं चावें.

भगवान: — ऐक. तेंहि सांगतो ऐक. एका माणसानें दुसऱ्यास मारहाण करात्री, त्यास शक्षानें घायाठ करात्रे अगर त्याचा प्राण व्यावा असा जेथें प्रसंग असतो अगर येतो अशी ती छढाई निंच व त्याज्य आहे, असें तथागताचें ठाम मत आहे. व तसें तो छोकांस उपदेश करीत असतो हें कांहीं खोटें नाहीं. पण याचा अर्थ असा नव्हे कीं, छढाई ही मुठीं देऊंच नये. शांतता संपादनार्थ सर्त्र सामोपचाराचे प्रयत्न करून जर ते निष्फळ ठरतींछ व आपछा सत्यक्ष आहे अशो मनाची खात्री असेछ, तर तशा प्रसंगी आत्मरक्षणार्थ छढाई ही अवश्य दिछींच पाहिजे. तेथें माघार घेऊन चाछणार नाहीं. अशा प्रसंगी जो छढाई छा कारण होई छ तोच त्याछा जबाबदार आहे! सिंहा! जो बंडखोर व आतताई आहे—मग तो मनुष्य असो वा देव असो—हिंसेछा भिऊन

त्यास शरणिचडी द्यांगी असे तथागत मुळींच सांगत नाहीं! तेथें नेटानें व धैर्यानें लढाई दिलीच पाहिजे! मात्र असें करतांना आपला सत्पक्ष आहे याबद्दल मनांत पक्की खात्री असली म्हणजे झालें. स्वार्था-साठीं, चुरशीसाठीं, लोभासाठीं, हृष्टासाठीं लढाई करावयास तथागत केंग्हांहि सांगत नाहीं व सांगणार नाहीं. जो स्वार्थासाठीं, पेशासाठीं, वर्चस्वासाठीं अगर इज्जतीसाठीं शख उगारून लढाईस तयार होतो—दुसऱ्यास उपद्रव देतो—त्याचें कधीहि कल्याण होणार नाहीं. व त्याला बक्षीस मिळणार नाहीं. पण जो सत्यासाठीं, सद्धर्मासाठीं लढतो त्याला फार मोठं बक्षीस मिळेल. जरी एक बेळ त्याचा पराभव झाला, तरी त्याचा तो नैतिक विजयच होय!!

सिंहनादः — लढाईं त मरण आलें तर ?

भगवान:—मेलें पाहिजे! हें काय? जो लढाई देण्यास तयार होतो त्याला मरणाला भिऊन कसें चालेल? सिंहा! मरणाला भिऊन कसें चालेल? सिंहा! मरणाला भिऊन कसें चालेल? लढाईत मरणें व मारणें हा वीरांचा धर्मच आहे! होय. लढाई चालली असतां रात्रूच्या तरवारीस देह अर्पण करण्याचा प्रसंग येणार नाहीं, असें कोण सांगेल? तसा प्रसंग आला तर शौर्यानें लहून मरणास मिठी मारण्याची तयारी असलीच पाहिजे! कारण वीरांचा— श्रूर क्षत्रियांचा—तो पित्रताच आहे!! मरणाला भिऊन रणात्न पळ काढणारा तो योद्धा कसला! नाहीं, क्षत्रियांनें धैर्यानें लढलें पाहिजे व धैर्यानें मेलें पाहिजे!!

सिंहनाद:—आणि सुदैवानें विजयी होऊन तो जिवंत राहिला तर? भगवान:—सोनेंच झालें! मग आणखी काय पाहिजे? मात्र एवढें लक्षांत ठेविलें पाहिजे कीं, त्या विजयानें हुरळून व ताठून जातां कामा नये. कारण जगांतील सर्व गोष्टी क्षणिक व चंचल आहेत. ही गोष्ट मनुष्यानें-विजयी पक्षानें—केव्हांहि डोळ्यांआड करूं नये. त्याचा विजय मोठा असेल, पण कालचक त्याहूनहि मोठें आहे! तें केव्हां नि कसें उल्टेल आणि मिळविलेल्या विजयास मार्गे पुढें पुन: कशी धूळ चारील याचा कुणी काय नेम सांगावा ?

सिंहनाद:--मग याला उपाय काय ?

भगवान:--आहे, सिंहा, याळा उपाय आहे. आणि तो म्हणजे दया, औदार्य, मनाचा मोठेपणा. ज्याचा लढाईत पराभव झाला असेल त्याविषयीं, द्वेष, मत्सर, सूडबुद्धि हीं सर्व टाकून देऊन, त्याला प्रेमानें पनः जवळ करून 'ये मित्रों ! झालें तें होऊन गेलें. तें आपण आतां विसरून जाऊं ! आपण पुनः एक होऊन बंधुभावानें राहूं !' असें त्याच्याशी प्रेमळ भाषण करून त्याप्रमाणें वर्तन केल्यास तो सर्वात मोठा व खरा विजय होय !! कारण अशा विजयानेंच छढाईचें खरें फल प्राप्त होऊन जगांत चिरकाल शांति व स्वास्थ्य नांदू लागतें. सिंहा, जो विजयशाली सेनापति आहे तो खरोखर धन्य आहे !! पण ज्यानें आपल्या आत्म्यावर जय मिळविला आहे तो त्याहूनहि धन्य होय !! सिद्धि ही दुसऱ्याचा प्राण घेण्यास शिकवीत नाहीं. तर प्राण रक्षण करण्यास सांगते ! जो आत्मविजयी, तोच खरा सर्व विजयी होय !! सिंहा ! ज्याचे विचार क़राल आहेत, सरळ आहेत, प्रेमळ आहेत, त्याला अपजय कथी शिवणार नाहीं. त्याचा सर्व काळ जयच होत जाईल ! आणि तो चिरकाल टिकेल. ज्याच्या अंतःकरणांत सत्या-विषयीं प्रेम व सद्धर्माविषयीं अभिमान आहे, तो केव्हांहि जीवंतच राहील ! मरणार नाहीं ! कारण तो अमृत प्राशन करून अमर झालेला असतो. म्हणून सांगतो, हे रणवीरा ! सद्धर्मार्थ प्रसंग पडल्यास धैर्याने ळढ ! आणि शौर्यानें रणसंग्राम गाजीव ! ! सद्धर्माचा, सत्पक्षाचा तूं बाणेदार शूर शिपाई हो !! म्हणजे तथागताचा पूर्ण आशीर्वाद तुला मिळेलच मिळेल !!

सिंहनादः—(दोन्ही हात जोडून) धन्य झालो मी, भगवन् ! हा आपला उपदेश ऐकून ! माझा संशय दूर झाला व मनातील मळमळ नष्ट झाली ! निश्चित व निर्मळ झाछो आतां मी. भगवंतानीं मछा योग्य मार्ग दाख-विछा. त्याप्रमाणें वागण्यास मी चुकणार नाहीं.

भगवान:—सिंहा ! हें सर्व तुला थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे हें पुढील वचन लक्षांत ठेव.

असें म्हणून त्यांनी त्यास ही पुढील गाथा म्हणून दाखिवली:—

'यो सहस्स सहस्सेन संगामे मानुसे जिने। एकं जय्यमत्तानं स वे संगामजुत्तमो॥ १०३॥ अत्ता ह वे जितं सेय्यो या चायं इतरा पजा। अत्तद्दतस्स पोतस्स निच्चं संयतचारिनो॥ १०४॥ न देवा न गन्धव्बो न मारो सह ब्रम्हुना। जितं अपजितं कयिरा तथा रूपस्स जन्तुनो॥ ९०५॥

धम्मपद

भावार्थः—हे वीरोत्तमा ! ऐक. लढाईत हजार वेळां हजार शत्रूस जिंकणाऱ्या वीरापेक्षां जो आत्म्यावर जय मिळवितो तोच संग्रामजेता श्रेष्ठ होय ! लोकजयाहूनहि आत्मजय हा खरोखर मोठा आहे. मनुष्य आपल्या इन्द्रियावर जय मिळवून सतत संयमशील राहील तर त्याचा तो विजय देव, गंधर्व, ब्रह्म अगर मार यांपेकीं कोणीहि हिरावून घेण्यास समर्थ होत नाहीं !!

वाचकहो ! भगवंताचा हा तेजस्वी उपदेश किती स्फ्रितिंदायक आहे वरें ? अहिंसेचा सम्राट जो बुद्धदेव त्याची ही प्रसंगोचित तेजस्वी शिकवण राजकारणी पुरुषास मननीय नाहीं असें कोण म्हणेल ? क्षात्रधर्माची खच्ची झाल्यास राष्ट्रावर केवटी अपित्त ओढवूं शकते याचें ताजे उदाहरण—त्या दुर्दैवी शाक्य राष्ट्राचें करुणास्पद उदाहरण—अज्न त्यांच्या डोळ्यापुढें उभें होतें. तशांत त्या महत्वा-कांक्षी अजातशत्रूचे दुष्ट विचार—वज्जीवर अचानक हक्षा करून

त्यांना नेस्तनाबूद करण्याचे कुटिल विचार—अजून त्यांच्या कानांत धुमत होते. या सर्वांचा परिणाम म्हणूनच कीं काय, भगवंतानी तसा बाणेदार उपदेश त्या सिंहनादास दिला. यांत अनुचित असें काय झालें? योगीश्वर याज्ञवलक्यांनी 'क्षत्रं हि वज्रेण स्पृणोति'—राष्ट्राचे शस्ता-नेंच रक्षण होतें—असें जें शतपथांत म्हटलें आहे त्याचाच अनुवाद भगवंतानी केला, यांत वावगें काय आहे ?

#### भगवंतांचा अखेरचा वर्षावास

महापरिनिब्बाणसुत्त, १६

भागवंताचा वर्षावासाचा तळ या खेपेस वैशालीजवळ असलेल्या बेलुवगाम येथें येऊन पडला. हाच त्यांचा शेवटचा वर्षावास होय. आणि तो संबोधीनंतरचा ४६ वा वर्षावास. पूर्णप्रज्ञ झाल्यावर आपल्या धर्मप्रसाराचें काम नेटाने व उत्साहाने चालिवण्यास त्यांना हा जो प्रदीर्घ काल लामला तसें भाग्य त्यांच्यानंतरच्या कोणत्याहि धर्म संस्थापकाला लामलें नाहीं. प्रभु येसू खिस्त वाप्तिस्मा झाल्यावर फक्त सत्तावीस महिनेच काय ते आपल्या धर्मप्रसाराचें कार्य करून सनातनी यहुद्यांच्या रोषास व कुटिल कारस्थानास अखेर बळी पडले. हजरत महमद पैगंबर झाले तरी आपल्या वयाच्या ४४ व्या वर्षी धर्मप्रचाराच्या कार्यास सुरुवात करून वयाच्या ६३ व्या वर्षी इहलोक यात्रा संपिवली. या दृष्टीनें विचार केल्यास भगवंताचें भाग्य सर्वात उयेष्ठ व श्रेष्ठ असें म्हणण्यास हरकत नाहीं. जवळ जवळ दोन पिढ्या त्यांनी अखंड धर्मचर्चेत व धर्मप्रसारार्थ घालविल्या, हें काय थोडें झालें? वाद खेळणाऱ्यांशी वाद खेळला, उपदेश मागणाऱ्यांना उपदेश दिला वाट विचारणाऱ्यांना वाट दाखिवली. आणि जिज्ञासूंना ज्ञानसंपन्न केलें! जातिभेद ठेविला नाहीं, स्त्री—पुरुष भेद पाहिला नाहीं. लहान व थार यांत तारतम्य राखलें

नाहीं. इच्छा दर्शवितांच तो कोणी जरी असला तरी त्याला दीक्षा देऊन मिक्षुसंघांत दाखल करून घेण्यांत आलें. व त्याला शाश्वत शांति-सुखाचा सन्मार्ग सरल व स्पष्ट दाखिवण्यांत आला.

संबोधि प्राप्त झाल्यावर भगवंताचा वर्षावास कोणत्या वर्षी कोठें झाला याचा येथें धावता उल्लेख करून, मग पुढील चरित्र भागाकडे वळतो. भगवंतास संवोधि प्राप्त झाली ती वैशाख शुद्ध पौर्णिमेस झाली. पुढें दोन महिन्यांनीच जो वर्पावास आला तो त्यांनी वाराणशी नजी-कच्या ऋषिपत्तन येथील मृगदायवनांत काढला. येथेंच त्यांनी प्रथम पंच-वर्गीय भिक्षूंस उपदेश करून धर्मचक्रप्रवर्तन केलें. अर्थात् हाच त्यांचा पहिला वर्षीवास होय. तो ऋषिपत्तन (इशिपत्तन) येथें झाला. नंतर दुसरा, तिसरा व चौथा वर्षावास विवसार राजाच्या राजगृहातील वेणुवनांत काढळा. पांचवा वैशाळी येथें, सहावा मंकुळ पर्वेतावर, सातवा त्रयस्त्रिश येथें, आठवा सुंसुमार गिरीवर, नववा कौशंबी येथें, दहावा पारिलेयक येथें, अकरावा नाला येथें, बारावा वैरंजा येथें, तेरावा चालिय पर्वतावर, चौदावा श्रावस्ती येथें, पंघरावा कपिलवस्तूंत, सोळावा आलवी येथें, सतरावा राजगृहांत, अठरावा चालिय पर्वतावर, एकोणवीसावा पुनः चालिय पर्वतावर, वीसावा राजगृहीं वेणुवनांत व पुढील पंचवीस वर्षावास एकट्या श्रावस्ती येथें आणि अखेरचा वैशाली येथें याप्रमाणें सेचाळीस वर्षावास भगवंतानी निरनिराळ्या ठिकाणी राहून काढले. त्यांपैकी जवळ जवळ पंचवीस सन्वीस वर्षा-वास त्यांचे एकट्या श्रावस्ती येथें झाले. त्याचे खालोखाल म्हणजे राजगृहीं पांच, चालिय पर्वतावर तीन, वैशाली येथें दोन आणि बाकीचे इतर ठिकाणी झाले. अखेरचा वर्षावास त्यांचा बेलवगाम व वैशाली या दोन्ही ठिकाणीं मिळूनच झाला.

भगवान वैशालीत अंवपालीच्या वनांत कांहीं दिवस राहिल्यावर तेथून निघून बेलुवगामांत येऊन त्यांनी मुक्काम केला. वर्षावास अगदी समीप आल्यामुळें तो वर्षावास त्यांनी तेथेंच राहून काढण्याचें ठरवून, त्या-प्रमाणें तो तेथेंच राहून काढळा. मात्र भिक्षूंना वैशाळीच्या आसपास त्यांचे जे आप्तइष्ट, सगे—सोयरे असतीळ, तेथें जाऊन राहण्यास त्यांनी परवानगी दिळी. व त्याचा फायदा कित्येक भिक्षूंनी घेतळा.

भगवंताची प्रकृति आतां फार थकली होती. वय जवळ जवळ ८० च्या घरीं आलें असून, शरीर अगदी जर्जर झालें होतें. उत्साह कशाचा राहिला नव्हता. त्यांच्या मर्जीतील व प्रेमातील बहुतेक माणसें या मृत्युलोकींचा संसार आटपून निजधामास गेलीं होतीं. आनंदाशिवाय त्यांना आतां म्हणण्यासारखा जवळचा असा कोणी जिव्हाळ्याचा राहिला नव्हता. थोडक्यांत म्हणजे भगवान आतां फार थकले व भागले होते.

तशांत तो वर्षावास त्यांना सुखाचा गेळा नाहीं. त्यांना त्या वर्षा-वासांत फार मोठ्या दुखण्यानें गांठळें. शरीरांत तीक्ष्ण व असह्य वेदना उत्पन्न होऊन प्रकृतिमान एकदम ढासळ्ळें. तें इतकें कीं, त्यांचें जीवि-तच त्यामुळें धोक्यांत येऊन पडळें. अगोदरच म्हातारपण, तशांत मानसिक अस्वास्थ्य आणि तशांतच व्याधीची भयंकर पीढा ! मग थकळे भागळेळें जीवित धोक्यांत येणार नाहीं तर काय होईळ ? होय, तें गोत्यांत आळें खरें. पण भगवान म्हणूनच त्यांत्न निभावळे ! दुसरें कोणी असतें तर तेव्हांच राम म्हट्ळें असतें. महा योगीश्वर ते ! स्मृति जागृत ठेऊन, प्रज्ञा उजळून, विकारवश न होतां, शारीरिक पीढा व मानसिक त्रास यांना दाद न देतां मन शांत व प्रसन्न ठेवून प्राप्त संकटास धैर्यानें तोंड दिळें आणि तो जिवावरचा कठीण प्रसंग टाळळा ! छवकरच ती बाधा मागें हटळी व प्रकृति निवळूं छागळी.

तो प्रसंगच तसा होता कीं, त्या वेळीं ते परिनिर्वाण पावते तर फार मोठा घोटाळा झाळा असता. अज्न त्यांना निरवानिरव करावयाची होती. संघांतीळ बरेच भिक्षू बाहेर गांवीं आपल्या आप्तस्वकीयांजवळ राहावयास गेळे होते. त्यांना कांहीं गोष्टी सांगावयाच्या होत्या व त्यांच्याकडून कांहीं ऐकून ध्यावयाच्या होत्या. आणि मग सर्वास अखेरचा उपदेश व संदेश देऊन नंतर आपळी इहळोक यात्रा संपवाव-याची होती. तेवळ्याचसाठीं त्यांना कांहीं काळ जगावयाचें होतें आणि तें त्यांनी अपूर्व वीर्य—बळाच्या योगानें केळें. त्यांची त्या व्याधी-तून सुटका झाळी आणि ते ळवकरच पूर्वस्थितीवर आळे.

पुढें एके दिवशी विहाराच्या छायेंत पसरिलेल्या आसनावर वसून आनंदास जवळ बोळावून घेऊन त्यास ते म्हणाळे—आनंदा! भिक्षुसंघ माझ्यापासून आणखी काय अपेक्षा करीत आहे ? आजपर्यंत मी जो धर्मी-पदेश तुम्हांस केला, त्यांत आंत बाहेर असा मुर्लीच भेद केला नाहीं. आचार्यमुष्टि म्हणून जें कांहीं गुपित ठेवण्यांत येतें तें मजजवळ मुळींच नाहीं. माझ्या धर्मोपदेशांत गुप्त व प्रगट असा भेदभाव नाहीं. मला जेवढें सांगायचें होतें व सांगावेंसें वाटलें, तें सर्व मी तुम्हास स्पष्ट समजावून सांगितलें आहे. कांहीं श्रमण ब्राह्मण कांहीं ज्ञान गुप्त ठेवून आपल्या शिष्यांस धर्मीपदेश करीत असतात. त्यांत त्यांचा हेतु असा असतो कीं, आपणच गुरु म्हणून सदैव शिष्य संघाचा नेता होऊन मिरवावें. पण तथागताला तशी इच्छा मुळींच नाहीं. मग काय म्हणून तो सत्यज्ञान शिष्यांपापून लपवून ठेवील ? असो. आनंदा, मी आतां म्हातारा झालो आहे. वय ऐशींच्या घरीं आलें आहे. अर्थात् माझें जीवित संपुष्टांत आलें आहे. मी आतां फार दिवस जगेन ही आशा नाहीं. ज्याप्रमाणें ः जुना गाडा त्याचे मोडके तोडके भाग दोऱ्यांनी बांधून काढल्यामुळें कसाबसा रखडत चार्ल्ड राहतो त्याप्रमार्गे तथागताचें झालें आहे. तेव्हां, आनंदा, तुला सांगात्रयाचें इतकेंच कीं, तुम्हीच आपले आपणास आधार व्हा. तुम्हीच आपलें आपणास शरण व्हा. दुसऱ्या कोणाचाहि आधार घेऊं नका. धर्माचा आधार घ्या, धर्मासच शरण जा. दुसऱ्या कशासिंह शरण जाऊं नका. याप्रमाणें, आनंदा, जे भिक्षु आतां व मी

परिनिर्वाण पावल्यानंतर आपला आपणच आधार होतील, धर्माचा आधार घेतील, इतरास शरण जाणार नाहींत, ते भिक्षूच आनंदा! उच्च प्रतीस—श्रेष्ठ सुखास—जाऊन पोंचतील! मझ्यापासून जें काय शिकावयाचें असेल तर तें हें.

इतकें भाषण केल्यावर त्यांस थकवा आला व म्हणून तेवढ्यावरच त्या भाषणाची समाप्ति झाली.

# बुद्धांचा अखेरचा उपदेश

महापरिनिज्बाणसुत्त १६, भाण ३

भगवान महावनांतील कूटागार विहारांत असतांना,—त्यांना काय वाटलें कोणास ठावूक,—आनंदाला हाक मारून वैशालीच्या आस-पास जेवहे म्हणून भिक्षु होते, त्या सर्वास बोलावून आणण्यास त्यांनी सांगितलें.

त्याप्रमाणें आनंदाने जाऊन सर्व ठिकणी फिरून शक्य तेवढा भिक्षु-संघ कूटागार शालेंत जमविला आणि ती वर्दी भगवंतांस दिली. तेव्हां ते उपस्थान—शालेंत आले. व आपल्या जागी जाऊन बसले. भिक्षु-संघिह त्यांच्या पुढें अर्धवर्तुळांत येऊन बसला.

सर्वजण व्यवस्थित येऊन बसल्यावर त्यांना उद्देशून भगवान म्हणाले:—भिक्षू हो, जे धर्म मी स्वतः जाणून तुम्हास वेळोवेळीं उपदे-िहाले आहेत, त्यांचें तुम्ही नीट आकलन करावें. ब्रह्मचर्यव्रतानें राहून चारित्र्य ग्रुद्ध व पवित्र राखावें आणि ते माझे धर्म चिरकाल टिकतील अशी उपाययोजना करावी. त्या धर्माचा जगांत फिरून लोकांना उपदेश करावा. आणि तो वाढवून बहुजनांचें हित व कल्याण साधावें.

भिक्ष :--ते धर्म कोणते, हें पुनः एकदां सांगण्याची कृपा व्हाबी.

भगवान: — ऐका. सांगतो तर. चार स्मृत्युपस्थानें म्हणजे कायानुदर्शन, वेदनानुदर्शन, चिस्तानुदर्शन, व धर्मानुदर्शन हीं तीं चार स्मृत्युपस्थानें होत.

भिक्षु: --- कायानुदर्शन म्हणजे काय ? भदंत !

भगवान:—शरीर हैं अपित्रत्र आहे, ही भावना अखंड तेवत ठेवणें, यास कायानुदर्शन स्मृत्युपस्थान असें नांव आहे.

भिक्षु:--वेदनानुदर्शन म्हणजे ?

भगवान: विषय प्रहण व सेवन हें सर्वथैव दुःखमय आहे अशी भावना करणें, यास वेदनानुदर्शन हें नांव आहे.

भिक्षु: -- हं, समजलें. आतां चित्तानुदर्शन ?

भगवान:—चित्त हें चंचल आहे ही गोष्ट सदैव लक्षांत बाळगणें, हें चित्तानुदर्शन स्मृत्युपस्थान होय. आणि तसेंच चौथें म्हणजे धर्मानुदर्शन. अर्थात् संसारांतील सर्व वस्तु नाशवंत आहेत याची आठवण बुज्ं न देणें. अशीं ही चार स्मृत्युपस्थानें आहेत. त्याचप्रमाणें चार सम्यक् प्रधान आहेत.

भिक्षु:--त्याचाहि खुलासा करा ना ?

भगवान:—(१) जी पुण्यकर्में उत्पन्न झाठीं नस्तील तीं उत्पन्न करणें, (२) उत्पन्न झालेल्या पुण्यकर्माचें संवर्धन व संरक्षण करणें, (३) त्याचप्रमाणें उत्पन्न झालेल्या पापकर्मीचा नाश करणें, व (४) उत्पन्न न झालेल्या पापकर्मीस उत्पन्न होऊं न देणें असे हे चार सम्मप्पधान आहेत. आतां पुनः आणखीं, ऋद्विपाद हेहि चार आहेत.

भिक्षः --- ते कोणते ?

भगवान:—असामान्य क्षमता प्राप्त करून घेण्याची इच्छा व दढ संकल्प यास छंद—ऋद्धि नांव आहे. (२) ती क्षामता प्राप्त करून घेण्याचा उद्योग, यास वीर्यवृद्धि म्हणतात. (३) ती क्षामता प्राप्त करून घेण्याचा उत्साह, यास चित्त-ऋद्धि हें नांव आहे. व (४) चौथी ऋद्धि म्हणजे मीमांसा-ऋद्धि होय. हे चार ऋद्धिपाद होत.

भिक्षु:--संपर्छे ?

भगवान :—नाहीं;अजून आहे. ऐका. एकंदर पांच इन्द्रियें म्हणजे बलें आहेत. तीं म्हणजे हीं:—१ श्रद्धा, २ वीर्य, ३ स्मृति, ४ समिधि व ५ प्रज्ञा. अशीं हीं पांच इन्द्रियें आहेत. त्याचप्रमाणें हीं पुढील सात संबोध्यंगें होत.

भिक्षः -- तीं कोणतीं ?

भगवान:—तीं हीं. १ स्मृति, २ धर्म, ३ वीर्य, ४ प्रीति, ५ प्रश्रिब्ध, (प्रशांति), ६ समाधि व ७ उपेक्षा. अशीं हीं सात संबोध्यंगें होत. समजलें काय सांगितलें तें ?

भिक्षु: — (माना हलवून) समजलें, भदंत.

भगवान:—आतां राहेतां राहिला आर्य अष्टांगिक मार्ग. तो तुम्हास ठाऊकच आहे.

भिक्षु:--होय.

भगवान :---मग सांगा तर तो काय आहे ?

भिक्षु: --१ सम्यक् दृष्टि, २ सम्यक् संकल्प, ३ सम्यक् वाचा, ४ सम्यक् कर्मात, ५ सम्यक् आजीव, ६ सम्यक् व्यायाम, ७ सम्यक् स्मृति व ८ सम्यक् समाधि. हाच ना आर्य अष्टांगिक मार्ग?

भगवान:—होय. आणि याचें स्पष्टीकरण मागें मी केलेंच आहे. पुनः चर्वित चर्वण करण्याचें कारण नाहीं. भिक्षू हो, आतां ऐका. याप्रमाणें वरील सदतीस तत्त्वांचा संग्रह करून, त्यांवर मी माझा धर्म आधारला आहे. तुम्ही लोक या सर्वांचें सम्यक् स्वरूप ओळल्न, त्यांचें चितन व आलोचन करून, सर्व मानवमात्रांच्या हितार्थं व सुखार्थ त्याचा जगभर हिंडून व फिरून सर्वत्र प्रसार करा ! सावधान चित्तानें माझ्या उपदेशाचें सार ग्रहण करा व तत्त्वचितन करून

त्याचा अनुभव घ्या. संसारातील सर्व उत्पन्न झालेल्या वस्तु काल-वश म्हणजे अनित्य आहेत. म्हणून तुम्ही जागृत होऊन व राहून नित्य निर्वाणाचें साधन करा ! आतां लवकरच तथागत परिनिर्वाण पावणार आहे ! आजपासून तिसऱ्या महिन्याच्या शेवटीं तो परिनिर्वाणाम्रत जाईल !!

असें म्हणून त्यांनी पुढील गाथा म्हटलीः—

परिपक्को वयो मय्हं, परित्तं मम जीवितं। पहाय वो गमिस्सामि,कतं में सरणमत्तनो॥ अप्पमत्ता सतीमन्तो सुसीला होथ भिक्खवो। सुसमाहित सङ्कप्पा सचित्तम'तुरक्खथ॥ यो इमस्मि धम्मविनये अप्पमत्तो, विहेस्सति। पहाय जातिसंसारं दुक्खस्स'न्तं करिस्सती'ति

दीर्घनिकाय १६-३-५१

भावार्थः — माझें वय आतां परिपक्त झालें असून, माझें जीवित पार थोडें राहिलें आहे. मी तुम्हास आतां सोडून जाईन. पण माझा मीच आधार झालो आहें. भिक्षु हो! अप्रमत्त, स्मृतिमान, सुशील असे तुम्ही व्हा! आणि सुसमाहित—संकल्प होऊन स्त्रचित्ताचें रक्षण करा! जो या धर्मिवनयामध्यें तत्पर राहील, तो जन्यमृत्यूच्या संसारात्न मुक्त होऊन, सर्व दु:खाचा अंत करील!!

ही गाथा म्हणून झाल्यावर भगवान तेथून उठून बाहेर आले. हा बुद्धाचा रोवटचा उपदेश होय.

येथें कूटागारांत कांहीं दिवस राहून पुढें तेथून मंडगाम, हिथगाम, अंबगाम, जंबुगाम, भोगनगर याप्रमाणे गांवोगांव मुक्ताम करीत करीत अखेर मल्लांच्या पावानगरीस येऊन तेथें चुंद लोहाराच्या अंबवनांत त्यांनी तळ दिला.

# चुंदघरीं भिक्षा ग्रहण

महापरिनिच्बाणसुत्त, भाण १६-४

मनुष्याची प्रकृति एकदा ढासळळी म्हणजे पुढें कांहीं केळें तरी ती पूर्वपदावर येणें नाहीं. फार तर कांहीं दिवस ती टिकाव धरून राहीळ. पण पूर्वीची रग व धमक मात्र पुन: तेथें येणें नाहीं. तशांत म्हतारपणांत ती विघडळी तर पुन: निवळण्याची मग आशा फारच कमी. उतार वयांत साहजिकपणेंच शक्तीचा व्हास झाळेळा असतो. आणि दिसंदीस होत चाळळेळा असतो. आणि तशांत एखाचा आजारानें अगर रोगानें गांठळें कीं मग बोळावयासच नको ! पुढीळ प्रंथ ळवकर आटपळाच म्हणून समजावा. येथें भगवंताची सुद्धां कांहीं अंशी अशीच कथा झाळी. ते मागच्या भयंकर आबाधात्न बचावळे हें खरें आणि प्रकृति सुधारळीशी वाटळी, हेंहि कांहीं खोटें नाहीं. पण तो प्रकार फार दिवस टिकळा नाहीं. अधून मधून प्रकृतीचें मान घसरत व विघडत असे. भोगनगराहून पात्रानगरीस आळे तेव्हां त्यांची प्रकृति जरा नरमच होती. तथापि बाहेर तसें त्यांनी दाखिवळें नाहीं, इतकेंच.

आपल्या अंबवनांत बुद्ध भगवंतांचा मुकाम येऊन पडला आहे, ही गोष्ट तेथील मालकास म्हणजे चुंद लोहारास समजतांच त्यास अत्यंत आनंद झाला. 'साधुसंत येती घरा। तोचि दीवाळी दसरा' ही साधूक्ति भारतीयांच्या साधुसंतावरील अलोट श्रद्धेची व भक्तीची निदर्शक आहे. हें भारतीय लोकांचें हाडींमांसीं खिळलेलें एक महनीय वैशिष्ठ्य आहे. या वचनास अनस्कन त्या चुंद लोहारानें भगवंतांस जाऊन भेटून, त्यांस आदरपूर्वक नमस्कार करून, दुसरे दिवशीं आपल्या घरीं भिक्षुंसंघासहित भोजनास येण्यास आमंत्रण दिलें. व भगवंतांनी मौन धारण करून त्याचा स्वीकार केला.

घरीं आल्यावर दुसरे दिवशी भगवंतांच्या भोजनास म्हणून उत्तमोत्तम पदार्थ तयार केले. त्यांतच रानडुकराचें मांस आणून त्याचें 'सूकरमदव' नांवाचें सुंदर पक्वान तयार केलें. सुग्रास भोजनाची उत्तम तयारी ठेवून भगवंतांस निरोप पाठविणेंत आला. वर्दी येतांच भगवान वल परिधान करून, पात्र व चीवर घेऊन भिक्षुसंघासहित चुंदाच्या घरी आले व तेथें त्यांचेसाठी मांडलेल्या आसनावर जाऊन वसले. आणि चुंदास बोलावून म्हणाले, 'चुंदा, तूं जें सूकरमद्दव माझेसाठीं म्हणून तयार केलें आहेस, तें फक्त मला एकट्यालाच वाढ.इतरांना वाढूं नकोस. व जे दुसरे खाद्यभोज्य पदार्थ तयार केले आहेस, ते भिक्षुसंघास वाढ.'

'ठीक, भगवन्' असें भगवंतास उत्तर देऊन त्यानें त्याप्रमाणें केलें. सर्वोचें जेवण झालें व भगवानिह सूकरमद्दव भक्षण करून संतुष्ट झाले. नंतर जेवण आटपल्यावर माजवरांत मांडलेल्या आसनावर वसून चुंदास जवल घेऊन, त्यास यथोचित उपदेश केला आणि मग भिक्षु-संवासहित ते तेथून उठ्ठन मुक्कामाकडे निघाले.

चुंदाच्या घरीं जेवण करून मुक्कामास येऊन पोंचल्यावर पुढें लब-करच भगवंतांच्या पोटांत कळा येऊं लागल्या ! त्यांस अतिसाराची बाधा झाल्यासारखी होऊन, पोट मुरडून दोन चार रेच झाले ! आणि पोटांत मरणांतिक वेदना होऊं लागल्या ! तथापि भगवंतांनीं त्या मोठ्या धैर्यानें सहन करून पुढें त्यांस काय वाटलें कोण जाणे, आनंदास हांक मारून म्हटलें 'चल, आनंदा, आपण आतां येथून हलून कुसिनारास जाऊं.'

त्याप्रमाणें भगवान तेथून मुक्काम हलवृन कुसिनाराच्या रोखानें चालूं लागले. आतां येथें हें सांगितलें पाहिजे कीं हें जें त्यांचे चुंदाच्या घरीं भोजन झालें, तेंच त्यांचें अग्वेरचें भोजन होय.

पुढें प्रवासांत असतां त्यांचा विकार उत्तरोत्तर वाढतच चालला व म्हणून त्यांनी आनंदास जवल बोलावून घेऊन त्यास म्हटलें की, आनंदा आज रात्रीच्या शेवटच्या प्रहरीं कुसिनारा नगरींत उपवत्तनांत मल्लांच्या सालवनांत दोन सालवृक्षांच्या मध्यें तथागताचें परिनिर्वाण होईल !!

### अंबवनांत

महापरिनिब्बाणसुत्त १६-४ (दीघनिकाय)

पुढें भगवान तेथून निघून ककुत्थ नदीवर आले. तेथें आल्यावर नदींत उतरून स्वच्छ स्नान करून व थोडेसें पाणी पिऊन वर आले व नदी ओलांडून पलीकडल्या तीरावर पोंचल्यावर पुढें थोडेसें चाद्धन तेथील अंववनांत येऊन उतरले.

तेथें आमराई दाट व सुंदर असून वृक्षाची गार छाया सर्वत्र दाट पसरली होती. तेथें येऊन पोंचल्यावर त्यांना थोडासा थकवा वाटूं लागला व पुढें चालवेना. म्हणून चुंदकास हाक मारून म्हणाले:— चुंदका, मला जरासा थकवा आल्यासारखा वाटतो. पुढें जावेसे वाटत नाहीं. तर येथेंच माझी ही संघाटी चौघडी करून पसर. त्यावर जरा अडवा होईन म्हणतो.

चुंदकानें त्याप्रमाणें केलें. नंतर भगवान त्यावर सिंहशय्या करून म्हणजे पायावर पाय ठेवून उजन्या कुशीवर अडवे झाले. थोडा वेळ स्वस्थ पडून विश्रांति घेतल्यावर त्यांस थोडा आराम वाटला व हणारी आली.

इतक्यांत त्यांस चुंदाची आठवण झाली. तो सूकरमद्दव भक्षण केल्यापासून त्यांच्या प्रकृतीत बराच बिघाड झाला होता. मधून मधून अमांशाचे व रक्ताचे रेच होतच होते. त्यामुळें त्यांची प्रकृति फार नाज्क व हैराण झाली होती.

हा विकार भगवंतास चुंदाच्या भिक्षेमुळें झाला, म्हणून लोक त्याला बोलतील, नांवें ठेवितील, निंदा—निर्भत्सना करतील, हा विचार त्यांच्या मनांत येऊन तसा प्रकार होऊं नये, या उदेशानें आनंदास हाक मारून ते त्याला म्हणाले:—आनंदा, चुंद लोहाराला कोणी म्हणेल कीं, 'चुंदा, तथागत तं दिलेलें भिक्षान्न भोजन करून परिनिर्वाण पावला हें कांहीं ठीक झालें नाहीं. ही गोष्ट फार वाईट झाली. यांत तुला पाप आहे! असें म्हणून जर कोणी त्याला हिणबील, दुखबील तर तुम्ही त्याचा विषाद याप्रमाणें वोल्न घालवावा व त्याचें समाधान करावें.

आनंद: --- काय बोलावें, भदंत ?

भगवान:—त्याला असें म्हणावें कीं, 'चुंदा तं मोठा भाग्यवान आहेस! ज्या तुझ्या अन्नाचें सेवन करून तथागत परिनिर्वाण पावला, तें अन्नदान खरोखरच तुला मोठें लाभदायक आहे! आम्ही तथागता-कडून असें ऐकलें आहे कीं, तथागताला मिलालेल्या एकंदर भिक्षांमध्यें फक्त दोनच भिक्षा अधिक फलप्रद व अत्यंत प्रशंसनीय अशा आहेत. त्या म्हणजे, एक जी भिक्षा घेऊन तथागतानें संबोधि मिलिवेली ती व दुसरी जी भिक्षा घेऊन त्यानें परिनिर्वाण प्राप्त करून घेतलें ती. या दोनच भिक्षा अत्यंत फलदायक आहेत, म्हणून चुंदानें जें केलें तें ठीकच केलें. तें अन्नदान खरोखरच मोठें आयुष्यवर्धक, सुखकारक, व यशस्कर आहे! आणि तसेंच तें स्वर्गदायक व ऐश्वर्यप्रापकि एण आहे! आनंदा असें बोल्हन तुम्हीं त्याची समज्त करा. नि त्याचा विषाद घालवा!!' असें म्हणून अखेर भगवंतांनी हें पुढील उदान म्हणून दाखविलें:—

'ददतो पुञ्जं पषड्ढिति, संयमतो वेरं न चीयति । 'कुसलो च जहाति पापकं, रागदोसमोहक्खया स निब्बुतो'ति॥ ( उदान ८-५ )

दात्याचें पुण्य वाढतें. संयमनशीलाचें वैर वाढत नाहीं. जो कुशल-वृत्तींचा आहे तो पाप टाकून देतो आणि राग द्वेष व मोह यांच्या क्षयानें निर्वाणाप्रत जातो.

# सालबृक्षाखालीं

परिनिच्याणसुत्त (दीघनिकाय) १६-५

याप्रमाणें अंबवनांत राहृन थोडीशी विश्रांति घेतल्यावर पुढें तेथून हिएक्वती (हिरण्यवर्ता) नदीच्या कांठावरच पण कांहीं अंतरावर असलेल्या कुसिनार गांवच्या मछांच्या सालवनांत येऊन मुक्ताम केला. या वेळीं त्यांच्याबरोवर पांचशे लोकांचा भिक्षुसंघ होता. येथें आल्यावर तर त्यांची प्रकृति फारच थकली. पुढें पाऊल देखील ठेववेना. तेव्हां एक मंचक आणवृन तो दोन सालवक्षांमध्यें ठेववून त्यावर उत्तरेकडे मस्तक करून उजव्या कुशीवर सिंहशस्या करून त्यांनी शयन केलें.

या बेळीं त्या सर्व सालवनांत फक्त दोनच सालांना अकाली फुलांचा मोठा बहर आला होता. भगवान तेथें निजल्यावर तीं झाडावरील फुलें आपोआप टपाटप खालीं त्यांच्या अंगावर व आज्ञाज्स गळून पढ़ें लागलीं! स्वर्गात्निहि दिव्य पुष्पांची व परिमल गंधदव्यांची वृष्टि होऊं लागली! देवतागण आकाशांत जम्न सुस्वर गीतें व वाधें गावूं व वाजवूं लागला.

तेव्हां भगवान आनंदाला म्हणाले, 'आनंदा, पाहा. या दोनच सालवृक्षांना पुष्पांचा बहर आला आहे. हा अकाली आहे. तो तथा-गताच्या सन्मानार्थच आला आहे! दुसरें असें कीं आकाशांत्रनिह पृष्प-बृष्टि होत आहे. व देवगण एकत्र जमून गीत, वाद्य, नृत्य करीत आहेत. हेंहि तथागताच्या पूजा—सन्मानार्थच होय. पण आनंदा, असल्या प्रका-रच्या पूजा—सन्मानानें तथागताचा पूजा—सत्कार होऊं शकत नाहीं. पण जो कोणी भिक्षु, भिक्षुणी, उपासक व उपासिका तथागताच्या धर्माप्रमाणे विशुद्ध आचरण करील, तर तो तथागताचा योग्य सत्कार झाल्यासारखा होईल. म्हणून सांगतो, आनंदा, माझ्या धर्माप्रमाणें विशुद्ध जीवन ठेऊन सदाचरणानें वाग व लोकांसिंह तें शिक्तव व करात्रयास लाव!! म्हणजे माझी खरी पूजा व सन्मान केल्याचें श्रेय लाभेल.' आनंदानें आपली मान हलवून त्यास मूक सम्मति दिली.

### चार महातीर्थांची घोषणा

महापरिनिच्चाणसुत्त १६-५

द्वीलयावर नंतर कांहीं वेळानें आनंद म्हणाला 'भगवन्, आतां आपला परिनिर्वाणकाल समीप आला. आपण होतां तापर्यंत महानुभाव भिक्षुलोक पावसाला संपल्यावर अखेर आपलें दर्शन घेण्यासाठीं म्हणून आपल्याजवल येत होते व आपल्याजवल राहणाऱ्या आम्हालाहि त्यांचें दर्शन घडत होतें. आतां आपण निवृन गेल्यावर हे महानुभाव येणार नाहींत व आम्हास त्यांची भेट होणार नाहीं. आपल्या पश्चात् भगवानाच्या भिक्षु-शिष्यांची पुनर्भेट होण्याचें भाग्य आतां यापुढें आम्हास लाभणें शक्य नाहीं, हें फार वाईट झालें. भदंत! शिवाय आपली सेवाहि सुटली व दर्शनहि अंतरलें!!

आनंदाची ही दुःखित वाणी श्रवण करून भगवान उत्तरले 'आनंदा, असें समजण्याचें कारण नाहीं. मी तुमच्यात्त्व गेलो तरी माझीं मुख्य चार स्थानें मागें राहतीलच.'

आनंद : — तीं कोणती, भदंत ?

भगवान:—तथागत जेथें जन्मला ती किपलियस्तु हें एक स्थान. त्यास सम्यक् संबोधि जेथें प्राप्त झाली तें एक स्थान. म्हणजे बुद्धगया. तिसरें स्थान म्हणजे जेथें तथागतानें धर्मचक्र प्रवर्तन केलें तें वाराणशी येथील मृगवन व चौथें म्हणजे तथागत जेथें परिनिर्वाण पावतो तें स्थान म्हणजे कुशीनार.

आनंद: — हीं चार स्थानें आपल्या पश्चात् दर्शनीय म्हणावयाचीं तर.

भगवान:—होय, आनंदा, हीं स्थानें पित्रत्र असून दर्शनीय आहेत. श्रद्धाळु भिक्षु—भिक्षुणी, उपासक—उपासिका येथें येऊन त्यांचें दर्शन ध्यांवें व त्या त्या स्थानीं म्हणावें कीं, येथें तथागत जनमला, येथें त्यास संबोधि प्राप्त झाली, येथें त्यानें धर्मचक्र प्रवर्तन केलें व येथें त्यानें पिरिनर्वाण प्राप्त करून घेतलें.' असें झाल्यानें तुझा प्रश्न सुटेल व भिक्षंची व उपासकांची वरचेवर एकमेकांस गांठ पडत जाईल. आनंदा जे चैत्याचें प्रसन्न मनानें दर्शन घेत हिंडत फिरत मरण पावतील, ते मरणोत्तर स्वर्गास जातील !

'फार सुंदर गोष्ट झाळी!' असें आनंद मोठ्या आनंदानें उद्गारला!!

# आनंदाचें शोकसांत्वन

महापरिनिज्बाणसुत्त १६-५ (दीघनिकाय)

भगवान आतां लवकरच आपणाला सोडून परिनिर्वाण पावणार—काय-मचे अंतरणार—हा विचार आनंदाला अत्यंत तीव्रतेनें जाणवूं लागला. आणि तें वास्तविकहि होतें. भगवंताचें आनंदावर फार म्हणजे फार प्रेम, अत्यंत मर्जी, आतोनात विश्वास !! क्षणभर आनंद दृष्टीआड बाला कीं लगेच ते आनंदाचें नांव वेत असत. तो जवल असला कीं खूष आणि दृष्टीआड बाला कीं लगेच वेचेन !

खरोखर आनंद होताच तसा गुणी व गोड ! तसाच स्वामिनिष्ठ व प्रेमळ सेवक ! ! भगवंताची सेवा त्यानें अहोरात्र दक्ष राहून परोपरीनें केळी. तो रूपानें सुंदर, स्वभावानें प्रेमळ, वचनानें गोड, वर्तनानें सरळ व्यवहारानें प्रामाणिक, कर्तव्यांत निरलस व विनयांत तत्पर, असा मोठा गोड व प्रेमळ शिष्य होता. तो आनंद ! फार काय, सावली जशी मनुष्याला सोडीत नाहीं तद्वत तो भगवंताला बिलक्ल विसंबत निसे ! मोठा विश्वासू व प्रामाणिक !!

तेव्हां अशा प्रेमळ शिष्याला परमदयालु गुरुमाउली लवकरच कायमची टाकून जाणार, ही अत्यंत विपादकर कटु कल्पना आनंदाच्या कोमल अंतःकरणास झोंबल्याशिवाय—बोंचल्याशिवाय—कशी राहील १ त्याचें मन कळवळलें! तळमळलें! तडफडलें! भगवंताकडे त्याची दृष्टि गेली तों त्याला भडभडून आलें! तो तेथून हळूच निघून विहारांत जाऊन दाराच्या चौकटीला डोकें टेंकून, मुळुमुळूं रडूं लागला!! डोळ्याला अश्रूंची धार लागली, पोटांत कालवाकालव सुरू झाली!! याप्रमाणें एकटाच एकांतांत जाऊन तो दुःख व शोक करूं लागला.

आनंद गेला पण लवकर आला नाहीं हें पाहून भगवंतानी जवलच्या भिक्षूंस हाक मारून म्हटलें कीं, आनंद कोठें आहे ? 'तो विहारांत जाऊन रडत आहे, भदंत!' असें त्या भिक्षूंनीं उत्तर दिलें.

'मग जा, आणा त्याला कोणी बोलवून' असें भगवंतानी म्हटल्या-वर एक भिक्षु जाऊन आनंदाला घेऊन आला. त्याला पाहून भगवान म्हणाले—आनंदा! कसला शोक करतोस! कसला विलाप करतोस! बाबा! हें सर्व टाकून दे! मी तुला मागें अनेक बेळां सांगितलें आहे कीं, सर्व प्रिय व सुंदर वस्त्रशी आमचा एक दिवस संबंध सुट्न जाणार म्हणून! जी वस्त उत्पन्न झाली ती मागेपुढें केव्हां तरी नाश पावणार! अशी जर वस्तुस्थिति आहे तर जन्मलेलें शरीर नष्ट होऊं नये हें कसें शक्य व संभवनीय आहे? तथागताचें शरीर झालें म्हणून काय झालें? जसें जन्मलें तसें तें केव्हां तरी पडणारच, नि पडलेंच पाहिजे! ही गोष्ट अन्यथा होणें नाहीं. म्हणून म्हणतो, तूं शोक आवर नि दुःख करूं नकोस!

आनंद:—भदंत! अजून मला पुष्कळ शिकावयाचें आहे. माझें शिक्षण अद्याप पुरें झालें नाहीं. भगवान माझ्यावर फार दयाप्रेम करीत होते. ते आतां परिनिवीण पावणार! मग माझें कसें होईल ! मी काय करूं नि कोठें जाऊं ! भगवान:—आनंदा! असा दुःखीकष्टी होऊं नकोस! ऐक, माझें ऐक. तूं दीर्घकालपर्यंत तथागताची उत्कृष्ठ व एकिनिष्ठ सेवा करीत आला आहेस. तूं आपलें शरीर झिजवून माझें बहुत हित केलें आहेस. मला बहुत सुख दिलें आहेस. माझी अमित सेवा केली आहेस. काया वाचा मनें तूं माझी निःसीम सेवा चाकरी करून अपार पुण्य जोडलें आहेस. यानंतर तूं सावध राहून धर्मसाधन कर म्हणजे लवकरच सर्व बंधनांत्न व दोषांत्न मुक्त होशील!! तथागताचा हा तुला आशीर्वाद आहे!!

नंतर भगवान भिक्षुसंघाकडे वळून त्यांना उद्देशून पुढीलप्रमाणें वोल्ले:-भिक्षु हो ! भूतकाळीं जितके म्हणून सम्यक् संबुद्ध होऊन गेले, त्या सर्वाजवळ आनंदासारखा एक एक आज्ञाधारक शिष्य होता. व पुढें होणाऱ्या बुद्धाजवळिह तसा असेल. भिक्षुहो, हा आनंद मोठा पंडित व मेधावी आहे. तसाच मोठा समयज्ञहि आहे. भिक्षंना तथागताला भेटविण्याची योग्य वेळ कोणती, भिक्षुणींना कोणती, उपासकांना कोणती, राजे व दरबारी लोकांना कोणती, इतरे लोकांना कोणती, हें सर्व त्यास फार उत्तम समजतें आहे. सारांश माणसाची व वेळेची त्यास योग्य पारख आहे हें सांगण्याचा माझा उदेश. तसाच त्याच्यांत आणखी एक अद्भुत गुण आहे. तो म्हणजे त्याचा शांत व प्रसन्न चेहरा. जे कोणी त्यांच्या भेटीला येतात ते सर्व जण त्याचें दर्शन घेऊन बेहद प्रीत व प्रसन्न होतात. आणि त्याचें भाषण ऐकून तुष्ट व आनंदित होतात! भिक्षुहो, असा अद्भुत गुण फक्त चक्रवर्ति राजामध्यें मात्र पाहावयास मिळतो ! इतरत्र नाहीं. अशा राजाच्या दर्शनास कोणी श्रमण, ब्राह्मण अगर इतर गृहस्थ मंडळी आली तर त्याचें दर्शन घेऊन ते लोक खुष होतात व त्याचें भाषण रेपून आनंदित होतात. आनंदिह तसाच आहे!

याप्रमाणें, भिक्षु हो, आनंदाजवळ हे असे कांहीं अद्भुत व आक-र्षक गुण आहेत. ते कोणते हें मी आतांच वर सांगितलें आहे. त्याचा थोडक्यांत अनुवाद करावयाचा तर त्याच्या दर्शनानें आनंदित होणें, भाषणानें संतुष्ट होणें आणि त्याचें दर्शन व भाषण संपर्ले कीं मनांत खिन्न होणें. असो.

असें म्हणून तो विषय तितक्यावरच संपविछा.

### भगवानाचा अखेरचा संदेश

महापरिनिच्बाणसुत्त १६-६ (दीघनिकाय)

इशाल्यावर भगवंतांनीं सुभद्र नामक परित्राजकास दीक्षा व उपसंपदा दिखी. तोच त्यांचा शेवटचा शिष्य होय. नंतर भगवान आनंदाला व तेथें जमलेल्या सर्व भिक्षूंना उद्देशून म्हणाले:—आनंदा, आतां हें माझें शेवटचें भाषण आहे. तें लक्ष देऊन ऐका. मी तुमच्यात्त निचून गेल्यावर तुम्हास असें वाटेल की, आमच्या धर्माचा प्रवर्तक निचून गेला. आतां आमचा शास्ता कोणी राहिला नाहीं. पण आनंदा, असें समजूं नका. मी तुम्हास जो धर्म व विनय सांगितला आहे, शिकविला आहे, तोच माझ्या पश्चात तुमचा शास्ता होईल. तोच तुमचा मार्गदर्शक!

शिवाय दुसरी गोष्ट तुम्हास सांगावयाची म्हणजे ही की हुछीं जसे भिक्षु तुम्ही एकमेकांस 'मित्रा' म्हणून हाक मारतां तसें माझ्या परिनिर्वाणानंतर करावयाचे नाहीं.

आनंद: --- काय करावयाचें मग ?

भगवान:—असें करात्रयाचें. तुमच्यांत जो मोठा भिक्षु असेल त्याने नन्या भिक्षूस नांवाने अगर गोत्राने किंवा 'मित्रा' अशी हाक मारावयाची.

आनंद: --आणि नन्या भिक्षूने ?

भगवान:—त्यानें मोठ्यास भिदंत अशा शब्दानें हांक मारात्री. आणखी एक गोष्ट तुम्हास सांगात्रयाची राहिछो. ती ही की, तुमची इच्छा असेल तर माझ्या पश्चात् संघानें लहान सहान शिक्षापदें काढून टाकलीं तरी चालतील.

आनंद:--आणखी काय आपळी इच्छा आहे ?

भगवान:--माझ्या पश्चात छन्नमिक्षूस ब्रह्मदंड द्यावा.

आनंद: -- ब्रह्मदंड कशाला म्हणतात ?

भगवान: — छन्न भिक्षु आपल्या मनास येईल तसे बोलो. त्यास इतरांनी उलट बोलावयाचें नाहीं. उपदेशावयाचें नाहीं. किंवा शिकवा-वयाचें नाहीं. (नंतर सर्व भिक्षूंस उदेशून) अहो भिक्षूहो, बुद्ध, धर्म, संघ नि प्रतिपदा या विषयीं तुमच्या मनांत कांहीं शंका राहिली असल्यास आतांच विचारा. गप्प बसूं नका. मी गेल्यावर मागाहून 'आमच्या-पुढें शास्ता होता त्या वेळी आम्हास विचारणें झालें नाहीं' असा पश्चात्ताप तुम्हास होऊं नये.

असें म्हणून उत्तराची वाट पाहत ते कांहीं वेळ स्तब्ध राहिले. कोणीहि कांहींहि बोललें नाहीं. पुन: याप्रमाणें दोन वेळां विचारलें तरी पण कोणीहि ब्र म्हणून बोलले नाहीं.

तेन्हां भगवानच पुन्हां म्हणाले :—भिक्षूहो, कदाचित असेंहि असेल की शास्त्यावरील गौरवामुळें तुम्हीं कांहीं बोलत नसाल.

आनंद:—हें किती आश्चर्य आहे, भदंत, कीं या संघांत एकाहि भिक्षूस बुद्ध, धर्म, संग अथवा प्रतिपदा याविषयीं कांहीं सुद्धां शंका नसावी!

भगवान: —श्रद्धेमुळें आनंदा, तूं असें म्हणतोस. हें योग्यच आहे. तथागतास हेंहि समजतें कीं, या मिक्षुसंघांत एकाहि मिक्षूस बुद्ध, गो. २२ धर्म, संघ अथवा प्रतिपदा याविषयी कसलाच संशय नाहीं. आनंदा, या पांचशे भिक्षूंमध्यें जो अगदी शेवटचा असेल तो सोतापन होईल! म्हणजे तो निर्वाणाच्या प्रवाहांत पडेल! त्यास मरणोत्तर वाईट गति प्राप्त होणार नाहीं. आणि संवोधि प्राप्त होऊन तो शेवटी सद्भतीस जाईल. (भिक्षूंस उद्देशून) भिक्षूहो, आतां माझं तुम्हांला शेवटचं सांगणं इतकंच की, संस्कार हे व्ययधर्मी आहेत. म्हणजे या जगातील सर्व संयोग—वियोग व उत्पत्ति—नाश या गोष्टी अपरिहार्य आहेत. म्हण्न तुम्ही जागतिक जंजालांत न गुरफटतां जागृत राहून आपलें श्रेय साधन करा!

भगवंताचे हे शेवटचेच उद्गार, इतकें बोछन ते पुटें स्तब्ध झाले.

### महापरिनिच्याण

महापरिनिच्बाणसुत्त (१६-६)

सालें. इतकें वोले तो पर्यंत भगवानाला पुष्कळ आयास झाले. तोंड सुकलें. जिव्हा थकळी व डोळ्यापुढें अंधेरी आळी! वय ऐशी वर्षांचें. आणि तशांत हा जोराचा अतिसाराचा विकार! मग शरीर थकून जमीन घरणार नाहीं तर काय करील?

'आनंदा' भगवान म्हणाले, 'आतां माझ्यानें फार बेल्वित नाहीं. माझ्या परिनिर्वाणाची वेळ अगदी समीप आली! आतां मी ध्यानस्थ होतो!!' असें म्हणून त्यांनी डोळे मिटले व समाधींत मग्न झाले ते कायमच !! वैशाख शुद्ध पीणिमेची रात्र होती ती! मंगळ-वार! विशाखा नक्षत्र!

प्रथम त्यांनी पहिल्या ध्यानांत प्रवेश केला. नंतर त्यांत्न उतस्तन दुसऱ्या ध्यनांत, त्यांत्न उतस्तन तिसऱ्यांत, तिसऱ्यात्न चौध्यांत, पुढे चौथ्यात्न आकाशानंत्यायतनांत, पुढें तेथून विज्ञानंतायतनात, आणि मग तेथून अंकिचन्यायतनांत, तेथून पुनः नैवसंज्ञानासंज्ञायतनांत आणि अखेर संज्ञावेदियत्—निरोधांत प्रवेश केला !! रात्रीचा पश्चिमयाम होता तो !!

आणि मग पुनः उतरत उतरत पहिल्या ध्यानाप्रत येऊन पोचले. नंतर मग पुनः ती समाधि हलु हलूं पायरी पायरीनें चढूं लागली. पहिल्या ध्यानात्तन दुसऱ्यांत, दुसऱ्यात्न तिसऱ्यांत व तिसऱ्या-त्न चतुर्थ ध्यानांत प्रवेश केला आणि मग सर्व कांहीं संपर्छे !!!

अनिरुद्ध म्हणाला 'आनंदा! भगवान परिनिर्वाण पावते झाले!!! जगाचा धर्म—भारकर इहलोकांत्रन अंतर्धान पावला!!! उच्च नीतीचा श्रेष्ठ प्रवक्ता, शांतीचा महासागर, त्यागाचा गौरीशंकर, धैर्याचा महामेरु, दयेचा पूर्णेंदु, आणि ज्ञानाचा महाप्रदीप असा तो त्रैलोक्यवंद्य बुद्ध भग-वान अखेर आनंदा! परमानंदाच्या अपार नि अगाध महासागरांत— शाश्चतिर्वाणसुखांत—जाऊन विलीन झाला!!!

पुढे पहाट झाल्यावर अनिरुद्धानें ही खबर कुशीनारच्या मछांस जाऊन जाहीर करण्यास सांगितल्यावरून, आनंद हा शहरांत जाऊन त्याप्रमाणें त्यानें ती लोकांस विदित केली. ती बातमी ऐकून गांवातील सर्व लोकांना अत्यंत दुःख झालें. ते रडले, ओरडले नि हळहळले! पुष्कळ शोक नि आकांत केला!!

त्यांत जे विचारी व वडील होते ते आपला दुःख—शोक आवरून, मनाचा विवेक करून, धैर्य धरून गंधमाला, परिमल द्रव्यें, नवीन वस्न, अंत्येष्टीचें इतर सामान व वाद्यें वगैरे घेऊन जेथें भगवान परिनिर्वाण पावले होते, तेथें आले.

तेथें आल्यावर त्यांच्या शवाचें भक्तिभावपूर्वक गंधमालादिकांनी पूजन करून, मंगल वाद्यें वाजवीत व नृत्यगीत करीत तो सबंध दिवस त्यांनी मोठ्या उत्सवांत काढला. याप्रमाणेच पुढें सहा दिवसपर्यंत सतत तेथें पृजन—वंदन, गायन—वादन, नाच—रंग, उत्सव—समारंभ चाल् ठेविला त्यांत कुशिनारच्या सर्व स्नी-पुरुपांनी, लहान—थोरांनी, गरीव— श्रीमंतांनी भाग घेतला होता.

सातन्या दिवशीं भगवंताचें शव गांत्रावन मिरवीत मिरवीत पूर्वद्वारानें गांवाच्या बाहेर पूर्वेस असलेल्या मल्लांच्या 'मुकुट वंधन' नामक मंदिराजवळ आणून ठेवण्यांत आलें. तेथें ठेविल्यावर धर्मचक्रवर्ति सम्राटाचें जसें शव—दहन करावें, तसेंच भगवंताचें शविह दहन करण्यांत आलें. म्हणजे गंधाच्या लाकडांची व इतर सुवासिक द्रव्यांची मिळून चिता रचण्यांत आली. शवाला नूतन वस्त्रानें व कापसाच्या रुईनें सात वेळां गुंडाळण्यांत येऊन तें तेळांत भिजवून चितेवर ठेवण्यांत आलें.

आतां अग्नि पेटिविणार तों इतक्यांत महा काश्यप पांचशे शिष्य वरोवर घेऊन तेथे आला. त्यानें व त्याच्या शिष्यांनी मिळून दोन्ही हात जोडून भगवंताच्या पादाला वंदन केलें. तों इतक्यांत चितेनें आपोआप पेट घेतला !! झालें ! भगवान अग्निनारायण हां हां म्हणतां प्रदीप्त झाला !! व त्यानें भगवंताच्या शवाभोंवतीं आपल्या लाल व तेजस्वी ज्वाला समृहाचा प्रचंड व प्रखर वेढा दिला!! आणि भगवंताचें पार्थित्र शरीर—पंचस्कंधात्मक नामरूप—त्या अग्निनारायणाच्या प्रखर्ज्यालंत लवकरच समरस होऊन, अखेर त्यांतच विलीन झालें!! याप्रमाणें भगवान बुद्धाची पार्थिव मूर्ति या नश्वर मर्त्य लोकांत्रन निसर्ग नियमाप्रमाणें कालवश होऊन अंतर्धान पावली!! असें जरी असलें तरी त्यांची पुण्य स्मृति जगातील धर्मचक्रवर्ति म्हणून आज तागायत जिवंत असून पुढें यावच्चंद्र—दिवाकरी केव्हांहि ती तशीच अमर व अभंग राहील!! या विषयीं भविष्य कथन करण्यास, वाचकहो! होरा भूषणच कशाला हवा? अस्तु.

महापारिनिर्वाण

( धुष्ठ ३४० अ

FEMER AND PROVING MOTORS == FORT, BOMBAY ==

#### परिसमाप्ति

महापरिनिब्बाणसुत्त १६-६-२४

नंतर तिसऱ्या दिवशीं अस्थिसंचयन होऊन तीं एका कुंभांत भरून, तो कुंभ वाजत गाजत सन्मानपूर्वक मिरवीत आणून, मंत्रणा सभा-गृहांत स्थापन करण्यांत आला व पुढें सात दिवसपर्यंत त्याची पूजाअची करण्यांत आली.

या अवशीत भगवान परिनिर्वाण पावल्याची खबर सर्व देशभर पस-रही व ठिकठिकाणचे भगवंताचे उपासक तेथें जमा झाले. त्यांत मग-धाधीश अजातशत्रु, वैशालीचे लिच्छवी राजपुत्र, किप्लवस्त्चे शाक्य-श्रेष्ठ, देवदहचे कोळीय राजे, पावाचे व कुसीनारचे मल्ल वगैरे उपस्थित होते.

त्यांनी भगवंताच्या अस्थींत आपणासिंह कांहीं भाग मिळावा असा कुसीनारच्या मछाजवळ मागणी केली. पण ते मछ त्यांच्या माग-णीस मान्यता देण्यास कवूल होईनात. शेवटीं हें प्रकरण इतक्या थरास जाऊन पोंचलें कीं, तेथें लढाईचा प्रसंग येऊन ठेपला!

त्या वेळीं तेथें द्रोण नांवाचा एक ब्राह्मण पंडित होता. तो मध्यें पडून 'त्या सर्वांना उद्देशून पुढीलप्रमाणें म्हणाला—

'सुणन्तु भोन्तो मम एक वाक्यं अम्हाकं बुद्धो अहु खन्तिवादो। न हि साधुयं उत्तम पुगलस्स सरीर भंगे सिय सम्यहारो॥ १॥ सन्बे'व भोन्तो सहिता समग्गा सम्मोदमाना करोमहभागे। वित्यारिका होत्तु दिसासु थूपा बहुज्जनो चल्लुमत्तो पसन्नो'ति॥२॥

भावार्थः—हे क्षत्रिय बांधव हो! आपण माझे भाषण ऐका. भगवान बुद्ध हे शांतीचे प्रत्यक्ष अवतारच होते. तुम्ही त्यांचे शिष्य व उपासक म्हणविता. मग हें तुम्हास उचित नाहीं कीं भगवान आपल्यातून निघृन गेल्यावर तुम्ही त्यांच्या अस्थींसाठीं वर्दळीस येऊन लढाईस व ल्हा-ल्रेडीस उद्युक्त व्हावें. विचार करा. झांत व्हा. भगवंतांच्या अस्थि सर्वानी गुण्यागोविंदानें वाट्न वेऊन, त्यावर तुम्ही आपल्या देशांत जाऊन त्या महापुरुपाच्या संस्मरणार्थ एकेक स्तूप उभारून, त्या महात्म्यांची पुण्य-स्मृति चिरकाल राहील, असे करा. म्हणजे भावी पिटी त्या मंगल स्तूपाचें पवित्र दर्शन वेऊन भगवंताचें पुण्य स्मरण करून आपणास धन्य व कृतकृत्य मानील !!

हें द्रोणाचार्याचें भाषण सर्वासरुचलें व पटलें व त्याप्रमाणे त्या अस्थीचे एकवीसाव्या दिवशी एकंदर आठ भाग करण्यांत ये उन, प्रत्येकाल एकेक भाग देण्यांत आला. मगध देशाधिपति सम्राट् अजातशत्रृनें आपला भाग वेजन जाऊन, राजगृहांत त्या अवशेषावर एक स्तृप उभारला. त्याच-प्रमाणे लिच्छवी लोकांनी वैशाली मध्यें, शाक्यांनीं किपलवस्तमध्यें, बुलींनी अल्लकल्पामध्यें, बैठद्वीपाच्या ब्राह्मणानी वेठद्वीपांत, कोलीय लोकांनी रामग्रामांत, पावाच्या मल्लांनी पावा येथें व कुसीनारच्या मल्लांनी कुसीनार येथें, आपापल्या हिरशास आलेल्या भगवंतांच्या अस्थि वेजन जाऊन त्यावर एकेक स्तूप निर्माण केला.

त्याचप्रमाणें पिप्पलवतीच्या मौर्यांनी भगवानाच्या चितेचा अंगार ने उन त्यावर व दोणाचार्यानें भगवंताच्या अस्थ ज्या कुंमांत भरून ठेविल्या होत्या, तो कुंभ घेऊन त्यावर एकेक स्तूप निर्माण केला. याप्रमाणें भगवंताच्या पुण्य स्मरणार्थ दहा ठिकाणी दहा स्तूप निर्माण करण्यांत येऊन, पुढें त्या दहाहि स्थळांना पुण्य क्षेत्राचें पृज्य व मंगल स्थान प्राप्त झालें!!

द्रोणाचार्यांनी त्या युयुत्सु क्षत्रिय श्रेष्टांना आपल्या सदुपदेशाने शांत करून त्यांना यथाभाग अस्थि वांटून दिल्यावर, ते सर्व राजे लाक शांत व हृष्ट होऊन प्रसन्न चित्तानें हात जोडून एक स्वरांत ही पुढील गाथा म्हटली.

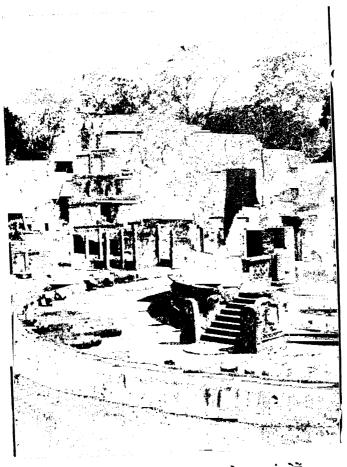

क्यांडी येथील भगवान बुध्दाच्या दंतावशेषावर बांधलेलें बाँध्दमंदीर (सिलोन)

The state of the s

(पृष्ठ ३४२ अ )



'देविन्द-नागिन्द-नरिन्द-पूजितो, मनुस्त सेट्टेहि तथैव पूजितो। तं वन्दथ पञ्जलिका भवित्वा, बुद्धो हवे कष्पसतेहि दुल्लभो'ति॥

दीघनिकाय १६-६-२८

अर्थ:—देवराज, नागराज, मानवराज, व श्रेष्ठ जन यांनी पूजित अशा भगवान बुद्ध देवास आम्ही सर्वजन कृतांजलिपूर्वक नमस्कार करतो ! शेकडो कल्पानंतरिह अशा प्रकारच्या भगवान तथागत बुद्धाचा जन्म होणें दुर्लभ आहे !!

याप्रभाणे प्रिय वाचक हो! हें भगवान गोतम बुद्धाचें सुंदर व सुमंगल चिरित्र येथें समाप्त झालें. तें आज सर्व विचारी भाविक जगाला आदरणीय व अनुकरणीय नाहीं असें कोण म्हणेल? जगांत अखंड शांतता नांद्न सर्व मानव जात दुःखमुक्त होऊन बंधुभवानें सुखांत व समाधानांत नांदावयाची, तर भगवंताच्या सदुपदेशाचें प्रभावी रसायन स्वाणी व लोभी अंतःकरणास पाजून, त्याला निःस्वाणीं व निर्लोभी केल्याशिवाय तरणोपाय नाहीं, अशी आमची बालंबाल समज्त आहे. असो.

या परम पृच्य भारत मातेच्या पिवत्र उदरी जन्मछेल्या, भारतभूमीत वाढछेल्या, जागतिक धर्मबटींत अढळ व अग्रस्थान पावछेल्या या परमथोर धर्मसम्राटाचा सानंद, साभिमान, सादर जयजयकार करणें हें प्रत्येक भारत पुत्राचें आद्य व पिवत्र कर्तन्य नन्हें काय १ होय. आणि म्हणून आम्ही ही पुढींछ गाथा म्हणून छेखणींछा विश्रांति देतों. प्रसिद्ध-वेषिम्य-नरिन्ध-राजं बोधि-सुबोधि करुणा-गुणमां। पञ्जापदीप-ज्वलितं जलन्तं यन्दामि बुद्धं भवपारतिण्णं॥

भावार्थ: — जां ब्रह्माधिपति, देवाधिपति, नरेंद्राधिपति आहे आणि जगांत उत्तम ज्ञान लाम करून देण्यांत व करूणा गुणांत सर्वश्रेष्ठ आहे अशा प्रज्ञारूपी प्रदीपानें प्रकाशणारा, जाञ्वल्यमान, भवसागरणा अशा भगवान बुद्धदेवास मी वंदन करतों!!

> > % समाप्त \$ \$ समाप्त \$ ```